# भारतेंदु के निबंध

संप्रहकर्ता स्त्रौर संपादक केसरीनारायण शुक्ल एम्० ए०, डी० लिट्० रीडर लखनऊ विश्वविद्यालय

> प्रकाशक सरस्वती-मंदिर, जतनबर, बनारस

प्रकाशक सरस्वती मंदिर बतनवर, बनारस

प्रथम संस्करण: १०००

मूल्य : ५)

सवत् : २००८

मुद्रक— श्री भोला यन्त्रालय ⊏।७७, खजुरी, बनारस कैण्ट

#### वक्तव्य

एम॰ ए॰ (फाइनल) के विद्यार्थियों को 'विशेष किव' के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का अध्ययन कराते हुए मुफे हरिचंद्र सबधी सामग्री के अभाव का अप्रमुमन हुआ, यो तो उनके काव्य और नाटकों का सग्रह प्रनाशित हो चुका है फिर भी उनके साहित्यिक कर्नृत्व और व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण अंग छिपा ही रहा। निबंधकार के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की जो सेवा की, जिस लगन के साथ उन्होंने जन जार्गार्त और चेतना को (प्रबुद्ध कर देश को उन्नित के पथ पर) अग्रसर किया, युगधर्म का जो चित्र उपस्थित किया, और साथ ही अपने आंतस की जो फन्क दिखाई उससे पाठक और विद्यार्थी अपरिचित ही रहे। इस अनिभन्नता का मुख्य कारण यह था कि ये निबध आज से सो वर्ष पहले पत्र-पत्रिकार्य अधिकतर नष्ट हो चुकी है और जो बची है वे दुष्पाप्य है। फिर भी इस सामग्री का आकलन आवश्यक है क्योंकि इसके बिना न तो भारतेंदु युग का मूल्याकन ही ठीक हो सकता है और न परवर्ती साहित्य के विकास की गतिविधि को ही ठीक ठी ह समभ्ता जा सकता है। प्रस्तुत सग्रह के मूल में यही भावना है।

प्रस्तुत संग्रह में भारतेंद्रु के सभी निबंध नहीं मिलेंगे। विद्यार्थियों की आवश्यकतात्रों को ध्यान में रखकर इनका चुनाव किया गया है, और इसी लिए इसमें कुछ सामग्री ऐसी भी मिलेंगी जिसे हम निबंध नहीं कह सकते। फिर भी उनसे युग की शैली, युगीन साहित्य के कुछ विशेष रूप एवं प्रकार का परिचय और युगनिर्माता के व्यक्तित्व की रोचक भलक मिलेंगी। इस संग्रह का उद्देश्य केवल इतना ही है कि विद्यार्थियों को भारतेंद्रु का सर्वांगीए परिचय प्राप्त हो, उनमें उस युग के प्रति कुछ रुचि जगे और वे आगे चलकर खोज के काम में प्रवृत्त हो।

इस संग्रह की कथा मेरी इतज्ञताज्ञापन की कथा भी है जिसके कहने में मुक्ते अव्यंत हर्ष होता है। यदि मुक्ते कुछ मित्रों श्रीर साहित्यप्रेमियो की सहायता न प्राप्त होती तो यह संग्रह प्रस्तुत न हो सकता।

श्री ब्रजरत्नदास जी जिस उत्साह श्रीर उदारता से सदा सहायता करते -रहे है उसका सम्यक् कथन नहीं हो सकता। भारतेतु-युग की प्राचीन पत्र-पत्रि-काश्रो को मेरे श्रभ्ययन के लिए प्रस्तुत कर उन्होंने मुक्ते श्रनुग्रहीत किया है। साहित्यप्रेमी भारतेंदु हरिश्चंद्र के दौहित्र का ऐसा होना स्वाभाविक ही है। श्राल्फ समय मे विद्वतापूर्ण भूमिका लिखकर उन्होंने बड़ी कृपा दिखलाई। •

इस समय मै पटना यूनवर्सिटी के भूतपूर्व वाइस चासलर श्रीशार्क्नधर सिंह जी को कदापि नहीं भूल सकता। जब मै भारतेंद्र के 'भक्तसर्वस्व' को न पाकर निराश हो चुका था उस समय सुभ्के श्रापके ही सौजन्य से श्राप खड्ग विलास प्रेस की श्रकेली प्रति देखने को मिल सकी।

पटना के प्रसिद्ध साहित्यप्रेमी श्रीछिविनाथ पाडेय ने मुक्ते हिरिश्चद्र संबंधी बहुमूल्य सामग्री दिलाकर कृतार्थ किया ।

गया कालेज के हिंदी प्रोफेसर श्री बटेक्वरण एम॰ ए० ने श्रपने संप्रह से भारतेंद्व की रचनाएँ देकर मेरे इस कार्य में हाथ बॅटाया।

श्रपने विभाग के भारतेंदुवर्ग के विद्यार्थियों का उल्लेख श्रावश्यक है। सचमुच यह उन्हीं के लिए हैं श्रोर उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम है।

इस पुस्तक का प्रकाशन श्रपने परम मित्र श्रीविश्वनाथप्रसाद मिश्र के सतत परिश्रम से ही संभव हो सका है। इस सबध में फिर भी वे मुफ्ते कुछ श्रिषक नहीं कहने देते, श्रीर मुफ्ते मीन धारण करना पड़ता है।

लखनऊ १०-१-१६५२

केसरीनारायग शुक्ल

# यनुक्रम

| भूमिका                         | 4-60           |
|--------------------------------|----------------|
| प्राक्थन                       | ११–३५          |
| भारतेदु के निबंध               | 88             |
| भारते दुकी भाषा शैली           | र⊏             |
| पुरातत्त्व                     | 3-78           |
| रामायग् का समय                 | 8              |
| श्रकवर श्रौर श्रौरंगजेव        | १३             |
| मिण किंग्सिका                  | १⊏             |
| काशी                           | २०             |
| संास्कृतिक निर्वथ              | ૨૫−૫ १         |
| तटीय सर्वस्व ( भूमिका )        | २६             |
| वैष्णवता स्रोर भारतवर्ष        | २⊏             |
| भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है | ४१             |
| ईश्र खृष्ट ऋौर ईश कृष्ण        | 8=             |
| सःहित्यिक निवंध                | <b>५</b> २–६१  |
| सरयूपार की यात्रा              | <b>ય</b> ર     |
| मेहदावल                        | पू६            |
| लग्वनऊ                         | પૂદ            |
| हिंदी भापा                     | ६१             |
| हरिद्वार                       | ६७             |
| वैद्यन।थ की यात्रा             | ७१             |
| ग्रीष्म ऋतु                    | <b>૭</b> ૫     |
| दिल्ली-दरबार दर्पण             | 95             |
| हास्य त्रौर व्यंग लेख          | <b>८</b> २–१२२ |
| ककड़ स्तोत्र                   | 83             |
| श्रगरेज स्तोत्र                | <b>१</b> ६     |

| मदिरास्तवराज                        | १००     |
|-------------------------------------|---------|
| स्त्री सेवा पद्धति                  | १०३     |
| पाचवे पैगबर                         | १०५     |
| स्वर्ग में विचार सभा का ऋधिवेशन     | 309     |
| लेवी प्राग्ए लेवी                   | ११४     |
| जाति विवेकिनी सभा                   | ११६     |
| सबै जात गोपाल की                    | १२०     |
| जीवन-चरित                           | १२३–१६२ |
| सूरदासजी का जीवनचरित्र              | १२४     |
| महाकवि श्रीजयदेवजी का जीवनचरित्र    | १३०     |
| महात्मा मुहम्मद                     | १४०     |
| बीबी फातिमा                         | १४४     |
| लार्ड मेयो साहिय का जीवनचरित्र      | १५०     |
| श्रीराजाराम शास्त्री का जीवनचरित्र  | १५६     |
| एक कहानी कुछ स्राप बीती कुछ जग बीती | १६१     |
| ऐतिहासिक निवंध                      | १६३–१६६ |
| काश्मीर कुसुम                       | १६४     |
| बादशाह दर्पण                        | १७४     |
| <b>उदयपुरोदय</b>                    | १७६     |
| विविध निबंध                         | २००–२३६ |
| सपादक के नाम पत्र                   | २०२     |
| मदालसा उपाख्यान                     | २०४     |
| सगीत सार                            | २११     |
| खुशी                                | २२१     |
| जातीय संगीत                         | २३३     |
| परिशिष्ट                            | २३७–२५६ |
| हिदी <b>भाषा</b>                    | २३⊏     |
| श्रीवल्लभीय सर्वस्व                 | २३६     |
| चद्रास्त                            | २५१     |
| सिच्स जीवनी                         | २५४     |
|                                     |         |

## भूमिका

मारतेंदु श्रीहरिश्चंद्र का जन्म माद्रपद शुक्क ५ (ऋषिपंचमी) सं० १६०७ (९ सितबर सन् १८५० ई०) को चद्रवार के दिन काशी में हुन्ना था। जब यह पाँच वर्ष के थे तब इनकी माता का न्नौर नौ वर्ष के थे तब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इसी बीच इतनी न्नालपवस्था ही में इन्होंने न्नापनी चंचल प्रतिमा से न्नपने पिता जैसे श्रेष्ठ किव को विस्मित कर उनसे न्नाशीवाद प्राप्त किया था। इनकी शिचा का न्नारंभ एह पर ही हुन्ना न्नौर हिंदी, उद्दे तथा न्नामें का साधारण ज्ञान हो जाने पर यह कींस कालेज में भतीं हुए। यह शिक्षान्तम विशेष नहीं चला न्नौर पिता की स्नेह-छाथा के न्नमाव में चार पाँच वर्ष के न्नानंतर ही इन्होंने स्कूल जाना त्याग दिया पर न्नपनी तीन्न मेधाशक्ति के कारण पढ़ने में मन न लगाने पर भी यह सभी परीचान्नों में उत्तीर्ण हो गए। छानावस्था ही में यह किवता बनाने लगे थे न्नौर ग्रन्थ कई भारतीय भाषान्नों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार इतनी ही शिक्षा, स्वाध्याय तथा ईश्वरदत्त प्रतिभा न्नौर निजी कुशायबुद्धि एवं न्नाद्भुत स्मरणशक्ति को लेकर यह पंद्रह-सोलह वर्ष की न्नावस्था में मातृभूमि तथा मातृभाषा की सेवा में संलग्न हो गए।

भारतेंद्र जी सं० १६४१ के पौष मास में दिवगत हो गए अतः इनका रचनाकाल प्रायः सं० १६२३ से स० १६४१ तक अर्थात् अठारह वर्ष का रहा। इस अल्पकाल में यदि उनके निजी दरबारों, राजाओं की दरबारदारी, मित्रों के सत्सग, यात्राओं आदि के समय निकाल दिए जायं तो वह और भी अल्प हो जाता है पर इतने ही समय में उन्होंने कितनी संख्याएँ स्थापित कर उनके कार्य चलाए, कई पत्रिकाएँ चलाई तथा लगभग दो सौ के गद्य-पद्य य्रथ एव स्फुट रचनाएँ प्रस्तुत कीं। अस्तु।

स० १६२३ में जब भारतेतु जी ने देश की परिन्थित पर विचार किया तब उन्होंने देखा कि भारतवर्ष अपने प्राचीन वैभव, स्वातच्य, शक्ति तथा प्रभुता से कितना गिर गया है और उसकी उन्नति की आशा भी दुराशा-सी हो रही है। साथ ही हिंदुओं की सामाजिक तथा धार्मिक अध रूढ़ियों तथा विश्वासों को भी उन्होंने देखा और शिचा का अभाव भी उन्हें खला। अत उन्होंने अपनी रचनाओं में इन सभी विषयों पर लिखा और स्वदेशवासियों को एक अखिल भारतीय मंच पर एकत्र होकर भारत के उत्कर्ष के उपाय सोचने के लिए आमत्रित किया। अनेक सभा-समाज सगठित कर उनमें सामाजिक तथा

धार्मिक सुधार करने का प्रयन्न किया और डके की चोट सभी तुटियो को दिखला कर उन्हें दूर करने की घोषणा की।

भारतेंदु जी जिस प्रकार सभी सासारिक माया-मोह तथा मघकों से दूर रहकर स्वदेश सेवा में लगे रहते थे उसी प्रकार वह मातृभाषा की सेवा में भी सदा निरत रहे क्योंकि उन्होंने स्वय ही कहा है—

निज भाषा उन्नति श्रहै सब उन्नति को मूल ।

स्रारम ही मे उन्होंने देखा कि हमारे चिरपोषित साहित्य से हमारे राजनीतिक जीवन का सबध विन्छित्र हो रहा है स्रोर हमारे देश के शिष्टगण्ण विदेशी राजभाषा के सामियक प्रवाह में बहने को तत्वर है। भारतें हु जी न तुरत स्रपनी सशक्त लेखनी से साहित्य धारा को उस स्रोर मोड़ा जिधर इनके देश-वासियों की विचार-धारा जा रहो थी स्रोर पुन उन दोनों को मिला दिया। यदि स्राज तक हमारा साहित्य प्राचीन लीक ही पर चलता रहता तो उसकी इस समय क्या दशा हुई होती स्रोर समय ससार हमारे साहित्य तथा हमें न जाने किस हिष्ट से देखता परतु भारतें हु जी ने हमें उस स्रत्यत भयावह कुपरिणाम से केवल बचा ही नहीं लिया परतु स्रपने प्रयत्नों से हिंदी भाषा तथा साहित्य, गद्य तथा पद्य, सभी का ऐसा परिष्करण् तथा परिमार्जन किया स्रोर ऐसी प्रगतिशीलता दी कि वर्तमान हिंदो साहित्य स्रपने समय के स्रानुक्त कुछ वन सका। 'कुछ' शब्द जान बुफ्तकर रखा गया है। भारतें हु जी ने उपदेश दिया था—

विविध कला शिक्षा श्रमित, ज्ञान श्रमेक प्रकार। सब देशन सो लै करहु, भाषा माहिं प्रचार॥

क्या कहा जा सकता है कि ऐसा साहित्य हिदी में भारतेंदु जी की मृत्यु के प्राय सत्तर वर्ष बीत जाने पर भी प्रस्तुत हो चुका है ? परतु समय बदल गया है, भारत स्वतत्र हो गया है श्रीर पूरी त्र्याशा है कि थोड़े हो काल में हमारा हिंदी साहित्य इतना भरा पूरा हो जायगा कि हमें किसी भी विषय की रचनात्रों के लिए श्रन्य भाषात्रों का मुलापेची न रहना पड़ेगा।

भारतेदु जी ने सन् १८७३, स० १६३० में 'हरिश्चद्र मंगेजीन' नामक प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका निकाली श्रोर यही श्राठ सख्याश्रो के श्रनतर 'हरिश्चद्र चिद्रका' हो गई। इसी में हिंदी गद्य का वह परिष्कृत रूप पहिले-पहिल दिखलाई पड़ा जिसे देश की हिंदीमाधी जनता ने उत्कठापूर्वक श्रपनाया। भारतेंदु जी ने स्वरचित कालचकमें लिखा भी है कि 'हिंदी नई चाल में दली, सन् १८७३ई०'। इसी पत्रिका में भारतेंदु जी के श्रमेक निवध तथा गद्य प्रथो के श्रंश प्रकाशित हुए जिस से हिंदी की नवीन गद्य-शैली का इसे मूल स्रोत मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।

जिस प्रकार जीएोंद्वार से नव निर्माण का महत्त्व अधिक है उसी प्रकार परंपरा से चूले आते हुए पद्य-साहित्य में नवीन प्रगतिशीलता देने से उसके गद्य-साहित्य का नव निर्माण विशेष महत्त्वपूर्ण है। भारतेष्ठु जी की रचनाओं में धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक अनेक निषय लिए गए है, पर इसी कारण वे उन्हों में सोमित हैं किन्तु उनके निषध या उनके प्रथो में दिए हुए उपक्रम ऐसे बधन से रहित है। इनमें उनकी रुचि, विचार तथा व्यक्तित्व के प्रदर्शन का पूरा अवकाश रहा है और काव्य की अतिरजना की कमी के साथ यथार्थता का पुर अधिक है। इनमें भारतेष्ठु जी के भावप्रकाशन, विचारों के अभिन्यजन तथा मनभौजीपन का पूरा प्रदर्शन है। ये निषव तत्कालीन युग की सर्वतोमुखी उन्नित तथा जन-जागित के सवाहक थे। इन्ही के द्वारा भारतेष्ठु जो ने हिंदो गद्य को पुष्ट किया था अतः ये भाषाशीलों का दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

भारतेदु जी ने देश के सभी अभावो तथा अटिया को दृष्टि में रखकर बहुत से निवध लिखे है और वे इस कारण अनेक प्रकार के हा गए है। उनकी बहुमुखी प्रतिमा ही से इनके निवंधों में विविधता तथा अनेकरूपता आ गई है और इनमें यदि कहीं धर्म, समाज, राजनीति आदि को गमीर अलाचना है तो कहीं व्यंगपूर्ण आदिष है । शुद्ध अनुरजन के लेखों में भी ज्ञानवर्धन तथा शिचा व्यंग्य के साथ मिला हु आ है और ऐसा इनकी सजीवता तथा सहुदता के कारण हु आ है।

मार्तेंदु जी के निबधो का वर्गीकरण करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन्होंने इन्हें पत्र-पत्रिकान्नों के लेख के रूप में या प्रथो की भूमिका के रूप में अधिकतर लिखा है तथा ये उन्हीं में छापे भी है। सामयिक प्रगति, परिस्थिति तथा उद्देश्य का इनके निबधों के विषयों के चुनाव तथा निरूपण में विशेष प्रभाव पड़ा था अतः वस्तु विश्रय की दृष्टि से ये गवेषणात्मक, चारित्रक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आदि कई कोटियों में आते है। कथन के दग तथा निरूपण एव भाषा और शैली की दृष्टि से भी इनके भेद किए जा सकते है पर वास्तव में वे भेद जिस दृष्टि से किए जाऍगे वे उसी के भेद के अतर्गत आ जाएँगे।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है भारतेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के अभावो पर विशेष दृष्टि रखी थी और उसमे इतिहास, पुरातत्व तथा जीवनचरित्र का पूर्ण अभाव देखकर उन्होंने इन पर लेख तथा पुस्तक लिखना आरम कर दिया। इनमे आधुनिक काल के लिखे गए इतिहास-अथों के समान विवेचन, शोध, अन्वेषण या जॉच-पड़ताल आदि को खोजना निरर्थक है। इनका महत्त्व अभाव की ओर मार्ग-प्रदर्शन तथा नई परपरा के प्रवर्तन में है और सुपुत देशवासियों को अर्तीत के गौरव तथा अर्वाचीन एव वर्तमान की दुर्दशा दिखलाकर उनमे

वह रुचि तथा उत्सुकता जागरित करने में है जिससे वे श्रपनी दशा सुघारने का उपाय सोचें। तब भी इन रचनाश्रों में भारतेंदु जी ने बहुत स्म मनोरजका साधन एकत्र कर दिया है श्रीर इनमें शिक्षा के साथ उनकी ऐतिहासिक भावना भी मिली है, जो प्रायः श्रव तक उसी रूप में है।

जिस समय भारतेंद्र जी ने इतिहास-लेखन ऋारंभ किया था वह समय प्रायः वहीं था जब मुगल-साम्राज्य के ध्वंस पर स्थापित अनेक हिंदू-मुमलमान राज्यों का त्रापसी वैर के कारए क्रंत करते हुए अंग्रेजी राज्य स्थापित हो चुका था। बृटिश साम्राज्य का पूर्ण प्रभुत्व सं० १९१४ से सारे भारत पर मानना चाहिए। भारतेंद्र जी ने सं० १६२८ से इतिहास पर लिखना आरंम किया था श्रात. वे बृटिश राजनीति का उतने ही समय का ऋध्ययन कर पाए थे ऋौर ज्यो-ज्यों इन की तिद्वपयक राय बदलती गई वैसा ही उन्होंने ऋपने लेखों तथा रचनाऋष्री में क्रमशः स्पष्टीकरण किया है। यह उनके लेखों के परायण से ज्ञात होता है। उनकी जीवनी से भी यह परिलिद्धित होता है कि वृटिश सरकार की इन पर आरम मे जैसी कृपा थी वैसी बाद मे नहीं रही श्रीर कृपा कोप में बदल गई। इसका कारण भारतेंद्र जी की सत्यवादिता ही थी। कुछ लोगों का कटाच भी कभी-कभी होता है कि यह अप्रेजों की परतंत्रता के पोषक थे पर यदि यह सत्य भी है तो इस पोषण का भी उस समय विशिष्ट कारण था। जैसे ग्राजकल सुशि-चित शिष्ट समाज काग्रेस की त्रुटियों को समभते हुए भी उसका पद्मपात इसी कारण करता है कि उसके ििवा ऋन्य कोई ऐसा दल नहीं है जिसे भारत का कर्णाधार बनाया जा सके उसी प्रकार भारतेंद्र जी भी अंग्रेजी राज्य के प्रति स्पष्ट रूप से मार्मिक तथा कटु ब्राच्चेप करते हुए भी उनका यहाँ रहना समयानुकूल समभते थे।

मारतेद्व जी ने जीवनचिरतों का साँ ह चिरतावली तथा पंच पवित्रातमा में है, जो सं० १६२८ से १६४१ के बीच लिखे गए हैं। इनमें भी चिरत-नायकों की असाधारणता, घटनाओं के विवरण आदि ही अनेक हैं और उनके हार्दिक वृत्तियों तथा सामयिक परिस्थितियों के प्रमाव का या उनके चिरत-बल के दिग्दर्शन का प्रयास कम है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि उस काल में व्यक्तित्व ही प्रधान माना जाता था और तत्कालीन प्रवृत्तियों तथा परिस्थितियों का जो प्रभाव व्यक्तित्व तथा इतिहास के निर्माण में रहता था उस ओर इतिहास या चित्र के लेखकों का ध्यान नहीं जाता था। तब भी इन लेखों में साहित्य-कता पूर्ण रूप से मिलती है और मिलती है मानों की विद्य्धता तथा शैलियों की विव्यता।

भारतेंदु जी ने धर्म-संबंधी स्चनाएँ काफी की हैं श्लीर श्रपने धर्म के साथ भारत में प्रचलित श्रन्य धर्मों पर भी लिखा है। धार्मिक उदारता भी इनमें थी श्रीर इसीसे श्रनेक धर्मों का ज्ञान रखते हुए तथा श्रपने धर्म में श्रिडिंग श्रदा तथा विश्वास के होते हुए भी इन्होंने श्रन्य धर्मों का उदारता के साथ संचित्त विवरण दिया है। निज धर्म पर तो इन्होंने विस्तृत रूप से कई रच्चनाएँ लिखी हैं। समाज-सुधार के भी यह पूरे पच्चपाती थे श्रीर धार्मिक दोग तथा श्रिधिवश्वास के सदा विरोधी रहे। इनमें वह साहस तथा निर्मीकता थी जिससे इन्होंने श्रपने विचारों को समाज के विरोधी होते भी स्पष्ट कर डाला है।

मारतेदु जी के कुछ निवध उपादेयता तथा शिक्षा की दृष्टि से भी लिखे गए हैं। सगीतसार, हिंदी भाषा आदि शिच्वात्मक है और कार्तिक कर्मविधि, उत्सवावली आदि उपादेय है। बिलया के व्याख्यान में भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। साहित्यिकता की दृष्टि से इनके निबंधों में यात्रा-सबधी तथा दृष्ट्य-प्रधान लेख है। इन्हीं में भारतेदु जी की परिहास-प्रियता, सजीवता तथा वर्णनशैलों की क्षमता का विशेष रूप से दिग्द-र्शन मिलता है। इन्होंने अपना आत्मचरित भी लिखना आरम्म किया था पर उसे वह पूरा नहीं कर सके। जो अशा प्राप्त है उसमें उनकी विशिष्टता मार्मिक रूप में मिलती है।

परिहासपूर्ण लेखों मे शुद्ध हास्य के तो दो ही एक लेख है पर अधिकतर में व्यंग्य, आच्चेप तथा आलोचना सभी बड़े मार्मिक ढग से सम्मिश्रित किए गए है, जो कहीं-कहीं अनुकूल अवसरो पर तीव्र तथा कटु मी हो गए है। इनकी मीठी चुटिकियों तथा व्यंग्य के आधार व्यक्ति, समाज, जनता, सरकारी अफसर आदि सभी रहे हैं पर इनमे जिसके प्रति इनका हार्दिक चोम रहा है उन्हीं के संबंध में कटुता है और अन्य के प्रति केवलं परिहासपूर्ण व्यग्य है। ज्ञातिविवेकिनी समा, लेवी प्राण्-लेवी, ककड़ स्तोत्र, स्वर्ग में विचारसमा आदि इसी प्रकार के लेख हैं।

भारतेंदु जी के निरूपण का दग तथा उनकी भाषाशैली उनके नित्रधों के विषयानुक्ल ही रही है क्योंकि ये सभी अन्योन्याश्रित है। तथ्यातथ्यनिरूपक, शिद्धात्मक तथा उपादेय नित्रधों में नित्रधकार का ध्यान विषय के स्पष्टीकरण, प्रति-पादन तथा विवेचन की ओर अधिक रहता है और वाणी-विलास की ओर कम। इनकी भाषा अलकृत या अतिरंजित न होते भी प्राजल तथा प्रसादपूर्ण है और विशेष संस्कृतगर्भित नहीं है। ऐसे नित्रधों में कहीं कही विशेष संस्कृत-गर्भित शब्दविन्यास मिलते हैं पर वे इनके मनमीजीपन के उदाहरण मात्र समक्तने चाहिएँ क्योंकि इन्होंने ऐसा बहुत कम किया है। इतने साहित्यक, वर्णनात्मक तथा परिहण्यन्यों लेखों में इनकी विविध शैलियाँ देखने को मिलती हैं। इनमें कहीं चलती भाषा की छुटा है, कहीं मुहाविरों का सुंदर प्रयोग है, कहीं

चमत्कारपूर्ण शब्द-क्रीड़ा है श्रीर कहीं उर्दू-श्रग्ने जी शब्दो का सार्थ क चामत्का-रिक प्रयोग है। श्रन्य देशो की कथा-परपरा का भी कहीं-कहीं उल्लेख कर दिया है। ह्रन सबका कारण भारतेंद्र जी का किव-हृदय तथा उसकी सजीवता या फारसी भाषा में उनकी जिदादिली ही है श्रीर है उनका कई भाषाश्रो एवं उसके साहित्यों का ज्ञान। इसीसे एक हो लेख में श्रनेक प्रकार के पदिवन्यास मिजते है श्रीर एक ही प्रकार की शैली का श्रायोगात पूरे निबंध में निर्वाह नहीं कर पाए है।

मारतेदु जी की सभी गद्य-रचना श्रो में समिष्ट रूप से देखने पर प्रधानतः दो भाषाशैलियाँ मिलती है. एक विशेष सरकृत गिर्भत है तथा दूसरी सरल शुद्ध चलती हिंदी है। एक में प्राजलता श्रिषक है तो दूसरे में प्रवाह श्राधक है। पहले से दूसरे में माधुर्य, प्रकृत साद्य तथा गित विशेष है श्रोर इसका कारण भी है। देशप्रेम के साथ साथ हिंदी को भारत में उसका उपयुक्त स्थान दिलान का उस समय श्रादोलन चल रहा था जिसके श्राप्रगण्य भारतेदु जी हा थे श्रोर इस लिए हिंदी को उर्दू से स्पष्टतः भिन्न रूप देन के लिए उन्हाने विशेष सरकृत समन्वत शुद्ध हिंदी को श्रादर्श बनाया श्रोर श्राप्त बहुत से निवधों तथा प्रथा में इसी हिंदी को रखा। यह श्राप्त है कि उन्होंने इसम जिंदलता या दुरूहता नहीं श्राने दी। किंव हृद्य रखने तथा गद्य के कलाकार होन से भाषा में प्रवाह, चलतापन, मुहाबिरों के प्रयोग श्रादि रखकर उन्होंने श्रपने निवधां में एक प्रकार की ऐसी सजीवनी शक्ति दे दी है कि वे सदा पठनीय रहेंगे।

हिंदी गद्य परपरा का स्त्रारम कर उसकी भाषा को 'नए चाल में ढालने वाले', सरकार करनेवाले तथा श्रनेक विषयों की श्रोर उसे प्रगति देनवाले भारते हु जी ही थे श्रीर इन्हीं के समकालीन इनके मित्रों ने इस कार्य में इनका सहयोग कर इस भाषा को श्रीर भी पुष्ट किया। ऐसे महत्त्वपूर्ण निवधों की श्रोर हिंदी साहित्यिकों का ध्यान बहुत कम है श्रीर उनमें जो श्रपने को दिग्गज तथा धुरधर विद्वान् मानते है वे श्रभी तक रीतिकालीन कविया ही के श्रनेक प्रकार के सु-सपादित सरकरणों के प्रस्तुत करने में साहित्य की इतिश्री मानते हैं। भारतें दु जी के निवध जो छुप चुके है वे दुष्पाप्य हो रहे है श्रीर जो पत्र-पात्रकाश्रों में प्रकाशित हुए थे वे उन्हीं में बद पड़े हैं। ये पत्र पत्रिकाएँ भी श्रव छुप्त प्राय हो रही है श्रीर कहीं एकत्र इनका संग्रह भी नहीं मिलता। ऐसी श्रवस्था में मित्रवर श्रीकेसरीनारायण शुक्क का भारतें दु जो के कुछ निवधों को सग्रहीत तथा सकलित कर प्रकाशित कराने का यह प्रयास श्रत्यत स्तुत्य है। शुक्क जी ने यह सग्रह विशेष परिश्रम श्रीर खों से उच्च कच्चा के छात्रों के लिए प्रस्तुत किया है श्रीर यह भारतें दु जी के श्रध्ययन में बहुत उपयोगी होगा।

#### प्राकथन

### भारतेंदु के निर्वाध

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने श्रपनी पुस्तक 'काल-चक' में संसारप्रसिद्ध घटनाश्चों का उल्लेख किया है श्रीर उनका समय दिया है जैसे—'हिंदी का प्रथम नाटक (नहुष नाटक)—१८५६', 'हिंदी का प्रथम समाचारपत्र (सुधाकर)—१८५०'; 'काशी में दो महीने का भूकंप—१८३७'। इन्हीं लौकिक तथा श्रलौकिक, साहित्यिक श्रीर साहित्येतर घटनाश्रों के उल्लेखों के बीच उन्होंने यह मी लिखा कि 'हिंदी नए चाल में ढलो—१८७३'। इससे स्पष्ट है कि भारतेंदु हिंदी के नए रूप को इतने श्रसाधारण महत्त्व का समफते थे कि उसे संसारप्रसिद्ध घटनाश्रों के समकच रखने में उनकों कोई सकोच न था।

'नए चाल में ढली हिंदी' के सबध में भारतेंदु का जीवन-चरित लिखनेवाले एक विद्वान् का कहना है कि उन्होंने इसके साथ 'हरिश्चदी (हिंदी)' राब्द भी लिखा था, पर छापनेवालों की ऋसावधानी से वह छूट गया और न छ। सका। यदि यह बात सच है तो इसका तत्पर्य यह हुआ कि वह ऋपने को हिंदी की नई शैली का प्रवर्त्तक मानते थे और उनका उपर्युक्त कथन दपोंक्ति है। किंदु जो उस युग के इतिहास से परिचित है उनको इसमें गर्व की गध नहीं मिलती, प्रत्युत उन्हें भारतेंदु का यह कथन ऋब्ररश सत्य प्रतीत होता है। स्वर्गीय ऋाचार्य रामचढ़ शुक्ल का निम्नलिखित कथन इस बात को और भी स्पष्ट करता है—

"सवत् १६३० ( स्रर्थात् सन् १८७३ ) में उन्होंने 'हरिश्चद्र मैगजीन' नाम की मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम ८ संख्यात्रों के उपरात 'हरिश्चद्र-चद्रिका' हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले-पहल इसी 'चद्रिका' में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समभा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने 'कालचक्र' नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि 'हिंदी नई चाल में टली, सन् १८७३ ई०।' इस हरिश्चद्री हिंदी के आविर्माव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे।"\*

यदि इसके साथ इतना श्रीर जोड़ दिया जाता कि नई सुधरी हिंदी

<sup>\*</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, स्त्राधुनिक गद्य, प्रथम उत्थान, भारतेंदु प्रकरण ।

का उदय श्रीर विकास भारतेंदु के निवधों से हुआ, तो हिंदी की नवीन गद्य-शैली के मूल स्रोत का भी सकेत मिल जाता।

न्भारतेदु के निबधो का महत्त्व उनके काव्य या नाटको से कम नहीं, प्रत्युत आधिक ही है। हरिश्चद्र की किन्त, उनके विचार और उनके व्यक्तित्व के अध्ययन में ये निबध विशेष रूप से सहायक होते हैं, क्योंकि इनमें काव्य की अतिरजना कम है और यथार्थता का पुट अधिक है और लेखक को बंधन-विहीन निबंधों में भाव-प्रकाशन, विचाराभिव्यक्ति श्रीर मन की तरगों में बहने का पूरा पूरा श्रवकाश मिला है। ये निबध उस युग की सर्वतामुखी उन्नति श्रीर जन-जागति के संवाहक थे। अतः इनका सास्कृतिक महत्त्व भी बहुत अधिक है। हिंदी का गद्य भी इन्हीं निबंधों के द्वारा परिमार्जित श्रीर पुष्ट हुआ और उसमें भाव-वाहन की अद्भुत क्षमता आई। इस प्रकार इन निबंधों का भाषाशैली के विकास की हिंदी से भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

हरिश्चद्र ने बहुत से निबंध लिग्वे हैं श्लीर बहुत प्रकार के लिग्वे हैं। इन निबंधों की विविधता श्लीर श्लनेकरूपता उनकी बहुमुखी प्रतिभा के श्लनुरूप ही हैं। इसी प्रकार उनके लिखने का प्रयोजन भी श्लनेक रूपात्मक हैं। कुछ उपादेयता को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, कुछ ज्ञानवर्धन श्लीर शिद्धा के लिये श्लीर कुछ शुद्ध श्लनुरजन के लिये। इनके श्लितिरक्त कुछ में धर्म, समाज श्लीर राजनीति की श्लालोन्नना तथा उनपर व्यग इष्ट है।

इन निवधों का वर्गीकरण कई दृष्टियों से किया जा सकता है। वस्तु-विषय की दृष्टि से ऐतिहासिक, गवेषणात्मक, चारित्रिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, यात्रा सबधी, प्रकृति संबधी, व्यग तथा हास्यप्रधान एव आत्मकथा वा आत्मचित सबंधी निवधों की कोटियाँ स्थापित की जा सकती है। कथन के ढग तथा निरूपण की दृष्टि से इन्हीं निवधों को हम तथ्यातथ्यनिरूपक, सूचनात्मक या शिक्षात्मक, करूपनात्मक और वर्णनात्मक कह सकते है। भाषा और शैली की दृष्टि से ये निवध भारतेंदु की प्राजल शैली, आलंकारिक शैली, प्रदर्शन शैली, प्रवाह शैली, और वार्तालाप शैली के द्योतक या निदर्शक कहे जा सकते हैं। अधिकाश निवध पत्रपत्रिकाओं के लिये लिखे गए थे और उन्हीं में छुपे थे। समय की गित तथा सामयिक परिस्थिति और उद्देश्य का इन निवधों के वस्तु चयन और शैली-निरूपण में बहुत बड़ा हाथ है। इन्हीं दृष्टियों से भारतेंदु के निवंधों की अत्यत सिक्षत आलोचना प्रस्तत की जा रही है।

भारतेंदु के ऐतिहासिक निग्धं इतिहास-समुचय के नाम से खड्गविलास प्रेस से प्रकाशित हुए थे। इनमें 'काश्मीर कुसुम', 'उदयपुरोदय', 'बादशाह दर्पण', 'महाराष्ट्र का इतिहास', 'बूंदी का राजवश', 'कालचक्र' आदि लेख प्रमुख हैं। 'पुरावृत्त-सम्मह' में भी प्रशस्ति, पुराने शिलालेख स्नादि की ऐतिहासिक सामग्री का विवेचन किया गया है। इसी में 'स्नकवर स्नौर स्नौरंगजेव' नामक लेख भी है जो बड़ा मनोरजक है। भारतेंदु की इतिहास विषयक रुचि के निदर्शन में इन पुस्तकों का नाम प्रायः लिया जाता है।

वास्तव में ये इतिहास-ग्रंथ न होकर इतिहास के ढॉचे हैं जिनमें उसकी स्थूल रूपरेखा मात्र दी गई है। ग्रिधिकाश में केवल वशपरपरा, राज्यारोहण तथा देहावसान का समयचक दिया है। कुछ में राजाश्रों का वृत्तांत भी है, जिसका आधार परपरा श्रोर जनश्रुति है श्रीर जिसका उल्लेख बिना किसी शोध या छानबीन के कर दिया गया है। लेखक में श्रासारण तथा श्रश्चर्यजनक वृत्तातों के उल्लेख की रुचि विशेष रूप से लक्षित होती है।

ये ऐतिहासिक निबंध न तो ऋत्यत विस्तृत हैं और न ये इतिहास लेखन के उत्कृष्टतम उदाहरण ही कहे जा सकते हैं। फिर भी इनका महत्त्व है, और यह महत्त्व उनकी पूर्णता में न होकर नवीन प्रयास और नई परपरा के प्रवर्तन में है। ये निबध देश के ऋतीत के प्रति जनक्वि और उत्सुकता जगाने के लिये लिखे गए थे जिससे देशवासी ऋपनी प्राचीन गौरव-गाथा का स्मरण कर ऋपनी वर्तमान दयनीय दशा पर ऋासू बहाएँ और ऋपनी उन्नति का उपाय सोचे। शिच्वात्मक महत्त्व के साथ इनका महत्त्व इस बात में भी है कि इनसे भारतेष्ट्र की ऐतिहासिक भावना का पता लगता है, जो कि उन्नीसवी शताब्दी की प्रचलित ऋौर मान्य ऐतिहासिक भावना के मेल में है।

उन्नीसवी शताब्दी की ऐतिहासिक मावना आज की माँति वर्गप्रधान न होकर व्यक्तिप्रधान थी। किसी राजा के जन्म, राजितलक, उसके युद्ध, जय पराजय तथा उसके असाधारण कृत्यो और उससे सबधित घटनाओं के कालक्रमानुसार वर्णन में ही इतिहास की इतिश्री समकी जाती थी। इसी से उस युग के इतिहास लेखकों की तरह मारतेंदु ने भी राजाओं की वंशावली दी है, उनका राज्यकाल बताया है और कितपय प्रमुख घटनाओं तक अपने को सीमित रखा है। इन राजनीतिक घटनाओं का सामाजिक अवस्था और युग की अन्य प्रकृतियों से क्या संबंध था, इसकी ओर न उस समय के इतिहासकारों का ध्यान था और न भारतेंदु का ही। दूसरे शब्दों में, ऐतिहासिक मावना की जो दुर्बलता या कमी हमें दिखाई पड़ती है वह भारतेंदु की व्यक्तिगत दुर्बलता नहीं है, प्रत्युत उस शताब्दी की सीमित परिधि के परिणामस्वरूप है जिसका अतिक्रमण लेखक न कर सका।

भारतेदु ने इतिहास को हिंदू की दृष्टि से भी देखा श्रीर श्राँका है, मुसलमानी राज्य के प्रति मार्भिक श्रीर कटु व्यग करने में कसर नहीं रखी। निम्नलिखित कथन इसका सकेत दे रहा है—

''बागवाँ स्राया गुलिस्ताँ में कि सैयाद स्राया । जो कोई स्राया मेरी जान को जल्लाद स्राया ॥

किसी ने सच कहा है कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है श्रौर श्रूँग्रेजी

द्ययी का: '।''

इन उद्गारों में भारतेंदु के हृदय की सत्यता, श्रौर उनकी मानिक परिधि की सीमा तथा उनकी शक्ति श्रौर दुर्वलता फलक रही है। श्रिप्रिय होने पर भी इति:। लेल्दर की तरह पाठकों को इसे स्वीकार करना चाहिए। भारतेंदु के विचार श्रौर व्यक्तित्व की जो भाँकी इनमें मिल रही है वह सुदर होने के साथ बड़ी उद्घोषक है। इन इतिवृत्तात्मक लेखों ( दो एक को छोड़कर ) में कोई बड़ी ऊँची साहित्यिक प्रतिभा का श्रालोक नहीं है, फिर भी श्रवीत श्रौर वर्तमान की श्रालोचना के द्वारा उन्होंने जनता को जगाने का जो प्रयास किया वह स्तुत्य है।

इन ऐतिहासिक निबंधों के साथ ही भारतेद के जीवनचरित सबधी लेखों का सिक्ति विवेचन समीचीन होगा, क्योंकि दोनों के मूल में एक ही प्रकार की भावना काम कर रही है।। 'चरितावली' ग्रौर 'पच पवित्रातमा' में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के जीवनचरिन सगृहीत है। इनके लेखन में भी उन्नीसवीं शती की व्यक्तिवाटी भावना काम कर रही है। फिर भी ये लेख चरित्रप्रधान न होकर घटनाप्रधान है : इन जीवनवृत्तों में सुनी सुनाई वातो श्रीर घटनाश्रों का वर्णन ऋघिक है स्त्रीर हृदय की वृत्तियों के दिग्दर्शन का प्रयास कम । इन जीवनियों के चनाव का श्राधार उनका श्रसाधारणत्व या श्रसामान्यता है—चाहे वह श्रसामा-न्यता श्राध्यात्मिक हो या घन, ऐश्वर्य, वश या पद का श्रसाधारणत्व हो । लेखक का मन भी उन कथाश्रो श्रीर घटनाश्रों के वर्णन में श्रिधिक रमा है जिनमें कोई श्रमाधारणता थी। भारतेद्ध ने श्रपने चरित-नायको का वर्णन करते हुए कहीं तो नैतिकता का पाठ पढाया है, कहीं अलोकिक चमत्कार से चिकत हुए है और कहीं वे स्वयं भावुक होकर ससार की क्या-भगरता की दार्शनिक भावधारा मे वह गए हैं। किंतु उन्होने श्रपने चरित-नायक को युगपरिस्थिति के बीच रखकर उसपर पडनेवाले प्रभाव का दिग्दर्शन नहीं कराया । इसका कारण भी उन्नीसवी शताब्दी है जो व्यक्ति को युग की प्रचुत्तियों का प्रतीक न मानकर इतिहास का निर्माता समकती थी। व्यक्ति को इतिहास-निर्माता की पदवी दिलानेवाले कार्यों के पीछे युग की जन-परिस्थिति का कितना बड़ा हाथ छिपा रहता है, इसकी श्रोर न उन्नी-सवी शती का ध्यान था श्रीर न उसमे रहनेवाले भारतेंदु का । इसी से भारतेंदु ने नैपोलियन के बीते वैभव का गान तो किया. किंत्र उस समय के प्रगतिशील श्रादोलनों के बीच उसका क्या स्थान था. इसका कोई उल्लेख न किया । इसी प्रकार लार्ड मेयो की हत्या करनेवाले शेरम्राली को उन्होंने व्यक्तिगत हत्यारे के क्प में ग्रहण किया। इस समय मुसलमानों के बीच सरकार के विरुद्ध जो 'जिहाद' की बात चल रही थी, उसकी स्त्रोर उनका ध्यान न गया स्त्रीर उन्होंने उससे शेरस्रली का सबंघ न जोड़ा। शेरस्त्रली का यह कृत्य व्यक्ति की हत्या द्वारा सक्कार की हत्या (या उसे स्त्रपदस्थ करने) का प्रयत्न था।

जीवनचरित सबंधी लेखों में पूरी पूरी रोचकता श्रौर साहित्यिकता है। इनमें भावों की विदग्धता श्रीर मार्किकता है। भारतेंदु की विविध शैलियों के दर्शन इन लेखों में मिलते है।

भारतेदु का श्रपने धर्म से तो पूरा परिचय था ही, श्रन्य धर्मों से भी वे श्रपरिचित न थे। ईसाई मत श्रीर मुसलमानी मत दोनो का उनको सम्यक् ज्ञान था। 'ईश्र खृष्ट श्रीर ईश कृष्ण' तथा 'हिंटी कुरान शरीफ' इसी के परिणामस्वरूप लिखे गए। श्रार्यसमाज तथा थियासोफिष्ठ श्रादोलन श्रीर उनके प्रवर्तकों के संपर्क मे भी ये रह चुके थे। इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक श्रीर धार्मिक श्राटोलनों से वे पूर्णन्या श्रवगत थे श्रीर उनमें उनकी पूरी रुचि थी। श्रपने धर्म के प्रति श्रचल विश्वास रखते हुए भी वे श्रन्य धर्मों के प्रति श्रसहिष्णु न थे। उनमें भाव स्वातन्त्र्य श्रीर धार्मिक उदारता दोनो थी। इसके साथ ही वे श्रपने सप्रदाय की उपासना-पद्धति, रीति-नियम श्रीर परपरा का पूरा पूरा पालन श्रास्था से करते थे। इसी इकार समाज सुधार के वे पूरे समर्थक थे। श्रंधविश्वास की हंसी उड़ाने की हिम्मत भी उनमें थी श्रीर वे निर्भीकता से श्रपने विचारों को अकट कर सकते थे। 'वैष्णवता श्रीर भारतवर्ष' इन सत्र बातों का बड़ा सुंदर निदर्शन है। भारतेदु को श्रपने समय की कितनी सची परख थी श्रीर वे प्रगति के पथ पर कितने श्रागे बढ़े हुए थे, इसका पूरा पूरा पता इस निबंध से लगता है। इस सबध में इस लेख से एक छोटा सा उद्धरण श्रनुप्यक्त न होगा—

"विदेशी शिच्। स्रों से मनोवृत्ति बदल गईं । जब पेट भर खाने को न मिलेगा तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा, इससे जीवमात्र के सहज धर्म उदरपूरण पर स्रब ध्यान दीजिये। "स्रब महाघोर काल उपस्थित है। चारो स्रोर स्राग लगी हुई है। दिखता के मारे देश जला जाता है" कदाचित् ब्राह्मण स्रोर गोसाई लोग कहे कि हमको तो सुफ्त का मिलता है, हमको क्या ? इसपर हम कहते है कि विशेष उन्हीं का रोना है। जो कराल काल चला स्राता है उसको स्राँख खोल कर देखो"।"

भारतेंदु की प्रगतिशीलता श्रीर उसके स्वरूप के श्रध्ययन के लिए यह निबंध श्रत्यत महत्त्वपूर्ण है।

त्राव भारतेंदु के उपादेय या शिक्तात्मक निवधों की संक्षित चंद्यां करके उन निवधों का विवेचन किया जायगा जो शुद्ध साहित्य की कोटि में त्राते हैं। किंतु इसका ताल्पर्य यह नहीं है कि ये साहित्यिक निवध उद्देश्यविहीन है, या निरर्थक हैं। 'सगीतसार', 'बिलिया का व्याख्यान', ( भारतवर्ष की उन्नित कैसे हो सकती है), 'उत्सवावलो' ऋदि लेखों को उपादेय निवधों की कोटि में रखा जा सकता है। तनका प्रधान उद्देश्य शिचा देना ऋौर ज्ञानवर्धन है। 'संगीतसार' में भारतीय सगीत का पूरा पूरा निरूपण हुआ है। उत्सवावली में ऋष्ण-सप्रदाय के उत्सवों की गिनती गिनाई गई है और 'बिलिया व्याख्यान' में देशोन्नित के उपायों पर विचार प्रकट किए गए हैं। लेखक की प्रकृति के ऋनुरूप बीच बीच में व्याप के छिटि और चुटकुले हैं जो व्याख्या को बड़ा मनोरजक बना देते है और वताते हैं कि भारतेदु का भाषण बड़ा सफल हुआ होगा।

भारतेदु के साहित्यिक कोटि में आनेवाली निग्ध पर्याप्त संख्या में मिलते है, इनमें वस्तुविषय, वर्णन तथा भाषा-शैली की विविधता और अनेकरूपता मिलती है। एक ही लेख में कई प्रकार के वर्णन और भाषा-शैली की छुटा दिखाई पड़ती है। भारतेदु की विदग्धता, मार्मिकता, सजीवता और चमता का परिचय इन्हीं लेखों से मिलता है। उनके यात्रा-संबधी लेख, व्यग तथा हास्यप्रधान लेख इसी कोटि में आते है। भारतेदु के जीवनचरित्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है। उनकी आत्मकथा अपूर्ण है; फिर भी जो अश प्राप्त है वह अत्यत मार्मिक है।

भारतेंदु ने श्रपने जीवनकाल में कई यात्राऍ की श्रोर उनमें से कुछ का सिव-स्तर वर्णन लिखा। उनकी उदयपुर की यात्रा, सरयूपार की यात्रा, जनकपुर की यात्रा तथा वैद्यनाथ की यात्रा के लेख प्रसिद्ध है। लखनऊ श्रीर हरिद्वार की यात्रा का वृत्तात उन्होंने 'यात्री' के नाम से 'कविवचनसुधा' में छपाया।

त्र्यलंकृत भाषा देखने को मिलती है । सत्तेप में इन यात्रा-सर्वधी लेखों में भाव त्रीर भाषा दोनों के विविधात्मक त्रीर स्वच्छद रूप देखने को मिलते है ।

यात्रा के लेख श्रिधिकाश में वर्णनात्मक है श्रीर उनमें 'हरिद्वार' श्रीर्षक लेख के श्रारम में भारतेंद्र चमत्कारी कार्यों का वर्णन बड़े उल्लास के साथ इन शब्दों में करते हैं श्रीर श्राश्चर्य में डूव जाते हैं—

"इस में दो तीन वस्तु देखने योग्य है एक तो (कारीगरी) शिल्पविद्या का बड़ा कारखाना जिस में जलचको पवनचकी ख्रोर भी कई बड़े-बड़े चक अनवर्त खचक में सूर्य चन्द्र पृथ्वी मगल आदि अहो की भाति किरा करते हैं श्रोर बड़ी-बड़ी घरन ऐसी सहज में चिर जाती है कि दल कर आश्चर्य होना है—यहा सबसे आश्चर्य श्री गगा जी की नहर है। पुल के ऊपर से तो नहर बहनी है श्रोर नीचे नदी बहतो है। यह एक आश्चर्य का स्थान है—।"\*

इभी प्रकार इस लेख के अत में वे धार्मिक मावना से कुछ माबुक बन जाते हैं—
"मेरा तो चित्र वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न ख्रोर निम्मेल हुआ कि वर्णन के बाहर है यह एसी पुण्यमूमि ह कि यहा की घास भी ऐसी सुगधमय है। निदान यहा जा कुछ है अपूर्व्व हे और यह भूमि साचात् विरागमय साधुओ और विरक्तों के स्वन याग्य है ख्रार सम्पादक महाशय मै चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा अाप क पाठकों को इस पुण्यमूमि का चत्तान्त विदित करके मौनावलम्बन करता हूँ ''।''।

इसी प्रकार सरयूपार की यात्रा में अयोध्या की स्मृतिमात्र उनको उसके अतीत वैभव के भावलांक में पहुँचा देती है ओर वे दुख से कह उठते है कि—

"" फिर अयोध्या की याद आई कि हा! यह वही अयोध्या है जो भारतवर्ष में सबसे पहिले राजधानी बनाई गई ''। ससार में इसी अयोध्या का प्रताप किसी दिन व्यात था ओर सार ससार के राजा लाग इसी अयोध्या की कृपाण से किसी दिन दबते थे वही आयोध्या अब देखों नहीं जाती '।'' ‡

यात्रा के बीच मार्ग में खुली प्रकृति के दर्शन श्रत्यत खाभाविक है। भारतेषु का किंव हृदय प्रकृति के खागत को सदा तैयार रहता था। इसी से उनके इस प्रकार के लेखों में प्रकृति के वर्णन श्रमेक ढंग के मिलते हैं। भारतेषु ने प्रकृति पर एक खतत्र लेख भी लिखा है, उसका नाम है 'प्रोष्म ऋढ़'।

क कविवचनसुधा, ३० अप्रैल सन् १८७१ ( खाड ३ नंबर १ ) पृष्ठ १० ।

<sup>🕇</sup> कविवचनसुधा, १४ ऋक्टूबर १८७१ (खंड २ नबर ४) पृष्ठ ३५ ।

<sup>🚶</sup> हरिश्चंद्र चद्रिका, फरवरी १८७६, (खंड ६ नंबर ८) पृष्ट ११-२० ।

'वैद्यनाथ का यात्रा' उन के प्रकृति-प्रेम का श्रच्छा परिचय देती है श्रीर बहुत से विद्वानों के इस कथन का खड़न करती है कि भारतें हु को प्रकृति ने सच्चा प्रेम न थीं श्रीर उनके वर्णन कृत्रिम तथा परपराग्रस्त एवं कह होते हैं। भारतें हु ने प्रकृति का यथातथ्य चित्रात्मक, सर्वेदनात्मक तथा अवित किया है। स्थानाभाव से यहा पर केवल एक ही उद्धरण दिया जाता है जिससे भारतें हु का प्रकृति-प्रेम स्पष्ट हो जायगा—

''ठंदी हवा मन की कली खिलाती हुई बहने लगी॰ दूर मे धानी श्रौर काही रग के पर्वतो पर सुनहरापन श्रा चला॰ कही श्राधे पर्वन बादलो से धिरे हुए, कही एक साथ वाष्प निकलने से उन की चोटिया छिपी हुई श्रौर कही चारो श्रोर से उन पर जलधारा पात से बुक्के की होली खेलते हुए बड़े ही सुहाने मालुम पड़ते थे: '।''

ये यात्रा-विषयक ले व भारते हु के उल्लास, हास्य और व्यग के पुट गे सजीव है। बीच बीच में मार्मिक चुटकुलों का समावेश भारते हु की विशेषता है। इसी प्रकार वे मीठी चुटिकयाँ लेते हुए और व्यग कसते हुए अपने लेख की मनोरंब-कता बराबर बनाए रखते हैं। ट्रेन की शिकायत करते हुए और ऑगरेजों की धाँघली पर चोभ करते हुए वे कहते हैं कि

"गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदु ह्यों की किस्मत श्रीर हिम्मत राश्चिव तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म ले तब ससार में सुख मिले राशान्त हसरा व्याग कुछ श्रिषक तोत्र श्रीर कहु है—

यो तो व्यंग श्रीर हास्य की छ्या उनकी श्रिषकाश गया-कृतियों मे यत्र-तत्र देखने को मिलती है, फिर भी उनके कुछ लेख हास्य श्रीर व्यंग की दृष्टि से ही लिखे गए है। इन हास्यप्रधान लेखों का उद्देश्य शुद्ध हास्य का सर्जन, श्रालो-चना, श्राचेप, व्यंग, परिहास सभी कुछ है। व्यक्ति, समाज, राजनीति सभी व्यंग के विषय बनाए गए है। मारतेंद्व में शुद्ध हास्य श्रपेचाकृत कम है श्रीर

हिरश्चद्रचिद्रका त्रौर मोहनचिद्रका, खड ७ सख्या ४, त्राषाढ् शुक्कः
 १ सवत् १६३५ ।

<sup>†</sup> वही ।

<sup>‡</sup> हरिश्चंद्रचद्रिका, खाड ६ नंबर ८, फरवरी १८७६ पृष्ठ १५ ।

उनका व्यग बड़ा मार्मिक श्रीर प्रायः बड़ा कर होता है। उनके इस प्रकार के लेखों में 'स्वर्ग में विचारसभा का श्रिधवेशन', 'श्रातिविवेकिनी सभा', 'लेबी प्राण लेबी', 'पॉचवे पैगवर', 'ककड़ स्तोत्र', 'श्रॉगरेज-स्तोत्र' श्रादि मुख्य है। इनमें 'ककड स्तोत्र' श्रुद्ध हास्य का सर्जन करनेवाला है। उसके मूल म चोभ नहीं है। सड़क के बीच श्रीर किनारे पड़े हुए ककड़ों की महिमा भारतेतु के शब्दों में ही सुनिए—

"कङ्कड़ देव को प्रणाम है॰ देव नहीं महादेव क्योंकि काशी के कड़ड़ शिव-शंकर समान है।

हे लीलाकारिन् ! स्राप केशी, शकट, वृषम, खरादि के नाशक हौ इससे मानो पूर्वार्क्स की कथा हो स्रतएव व्यासो की जीविका हौ ।

त्राप बानप्रस्थ ही क्योंकि जगलों में लुड़कते ही, ब्रह्मचारी ही क्योंकि वटु ही यहस्थ ही चूना रूप से, सन्यासी ही क्योंकि घुटमघुट ही ।

श्राप श्रगरेजी राज्य में भी...ग्योश चतुर्थी की रात को स्वच्छद रूप से नगर में भड़ाभड़ लोगा के सिर पर पड़कर रुधिर धारा से नियम श्रीर शांति का श्रस्तित्व वहा देते हैं। श्रतएव हे श्रगरेजी राज्य में नवार्था स्थापक ! तुमको नमस्कार है। "\*

'स्वर्ग में विचार-समा का ऋषिवेशन' भी इसी प्रकार का कल्पनात्मक लेख है। इसमें भी हास्य प्रधान है ऋौर व्यग दवा हुआ ऋौर बड़ा सूद्म तथा हलका है। केशवचंद्र सेन ऋौर स्वामी दयानद के स्वर्ग जाने से वहाँ बड़ा ऋादो-लन उठ खड़ा हुआ। कोई इनसे घृणा करता और कोई इनकी प्रशसा करता। स्वर्ग में भी तो दलबंदी है; इसका हाल भारतेंद्र के शब्दों में सुनिए—

"स्वर्ग में कसरवेटिव श्रीर लिबरल दो दल है, जो पुराने जमाने के ऋषी मुनी यज्ञ कर करके...या कर्म में पच पचकर स्वर्ग गए है उनके श्रात्मा का दल कसरवेटिव है, श्रीर जो श्राप्मा श्री को उन्नति से वा श्राप्य किसी सार्वजनिक भाव उच्च भाव सपादन करने सं...स्वर्ग में गए है वे लिबरल दल भक्त है...बिचारे बूढ़ें व्यासदेव को दोनो दल के लोग पकड़ पकड़ कर ले जाते श्रीर श्रपनी श्रपनी सभा का 'चेयरमैन' बनाते श्रीर विचारे व्यासजी भी श्रपने श्रव्यवस्थित स्वभाव श्रीर शील के कारण जिसकी सभा में जाते थे वैसी ही वक्तृता कर देते थे...!''

निदान एक डेपुटेशन ईश्वर के पास गया। ईश्वर ऋत्यत कुपित है। उसकी फल्लाहट में जो सुद्दम व्यंग छिपा हुआ है उसपर ध्यान दोजिए—

क कंकड़स्तोत्र, पृष्ठ ८-११ ।

"बाबा अब तो तुम लोगों को 'मेल्फ गवर्नमेट' है। अब कीन हमको पृष्ठतः है।...हम तो केवल अदालत या व्यवनार या कियों के शपप खाने को ही मिलप्तर जाते है। किसी को हमारी डर है। "यूत छेत ताजिया के उत्तना भी तो हमारा दर्जा नहीं बचा" क्या हम अपने निवार जय विजय को फिर राक्षस बनवांथे कि निसी का रोक टोक करें "तुम जाना स्वर्ग जाने"।"

'ज्ञातिविवेकिनी सभा' में सामाजिक न्यग है। बालशास्त्री ने काय-थों के बारे में व्यवस्था देकर उनको उच्च वर्ण का बताया था इसी से भारतेंद्व ने यह व्यगपूर्ण लेख लिखा। इसमें श्रोविषिनराम शास्त्री काशी के पडितों से गडरियों को व्यविध्या बनने की व्यवस्था देने की बात कह रहे हैं। व्यग बड़ा कट छौर स्पष्ट है—

"" 'श्रेर भाइयो यह बड़े सोच की दात है कि हमारे जीते को यह हमारे जन्म के यजमान जो सब प्रकार से हन मानते दानते हैं नीच के नीच बने रहे तो हमारी जिन्दगी को धिरकार है के ई वर्ष प्रमान हीं होना कि हन विचारों से दस-बीस भेड़ा, दकरा श्रोर कमरों आमनात बस्तु श्रोर नीधा पेमा न मिलता होय। ' दमने श्राशा है कि श्राप सब हमारी सम्मति से मेल करेगे, क्योंकि श्राज की हमारी कल की पुम्हारी। ' 'रह गई पासिडत्य सो उमे श्राजकल कौन पूछता है गिनती में नाम श्रिषक होने चाहिए। ' '×

'लेबी प्राण लेबी' मे राजनीतिक आहोप है श्रीर रईकी पर व्यग है जो लार्ड मेयों के दरबार में आए थे। उनकी अव्यवस्था और भीरुता पर कटाइ है। अत के वाक्य में उनका उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट हो गया है—

"लार्ड साहिब को "लेबी" समस्तकर कपड़े भी सब लोग ऋच्छे ऋच्छे पहिन ऋाए थे पर वे सब उस गरमी में बड़े दुखदाई हो गए। जामे वाले गरमी के मारे जामे के बाहर हुए जाते थे, पगड़ीवालों की पगड़ी िसर की बोक्त सी हो रही थी ब्रोर दुशाले ब्रोर कमखाब की चपकनवालों को गरमी न ऋच्छी भाति जीत रक्खा थाः

ं सब लोग उस बदीगृह से छूट छूट कर अपने घर आए । र सो के नबर की यह दशा थी कि आगे के पीछे पीछे के आगे अधेर नगरी हो रही थी बनारल-वालो को न इस बात का ध्यान कभी रहा है और न रहेगा ये बिचारे तो मोम की नाव है चाहे जिधर फेर दो । राम—पश्चिमोत्तर देशवासी कब कायरपन छोड़ेंगे और कब इनको उन्नति होगीं ं।

‡

स्वर्ग में विचार सभा का ग्रिधिवेशन।

<sup>🗴</sup> कविवचनसुधा, खड ८ सख्या १६; ११ दिसावर १८७६।

<sup>📫</sup> कविवचनसुधा, खड २ नवर ५, कार्तिक शुक्ल १५ संवत् १६२७ ।

'पाँचवाँ पैगवर' मे उस समय की स्थिति पर व्यंग है। श्रांगरेजियत के बढ़ते हुए रंग श्रीर कट्टरपन, श्रंधिवश्वास तथा कुरीतियो पर छीट कसे गम है। इसमें व्यंग विदृष हो गया है श्रीर एक स्थान पर श्रश्लीलता की भलक श्रा गई है। इसमें जो भविष्यवाणी की गई है उसमें श्रत्यधिक कटुना श्रीर घोर निराशा भरी है। कहीं कही पर यह भी नहीं स्पष्ट होता है किमारतेद स्वयं क्या चाहते है—

"देखो शराब पियो, विधवा विवाह करो, बाल पाठशाला करो, आगे से लेने जाओ, बाल्य विवाह उठाओ, जाति भेद मिटाओ, कुलीन का कुल सत्यानाश में मिलाओ, होटल में लव करना सीखो, स्पीच दो, क्रिकेट खेलो, शादी में खर्च कम करो, मेंबर बनो, दरबारदारी करो, पूजागत्री करो, चुस्त चालाक बनो, हम नहीं जानते को हम नहीं जानता कहो ''नाच गल थियेटर अंटा गुडगुड बंक प्रिवी सिवी में जाओ''।"

इम उद्धरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या स्वीकतर किया जाय श्रीर क्या • छोड़ा जाय।

हास्य श्रौर व्यंग के साथ भारतेह के लेखों में एक प्रकार की सजीवृता श्रौर जिदादिली है जो उद्धरणा से नहीं स्पष्ट को जा सकती । शरीर में श्रात्मा की तरह वह उल्लास श्रौर मजीवता इनके सभी लेखों में व्यात है श्रोर उसका श्रानुभव पूरे लेख को पढ़ने से ही हो सकता है ।

भारतेदुं के ब्रात्मचरित रागधी लेख का उदाहरण उनकी ब्रात्मकथा का ख्रपूर्ण ब्रांश है। यदि उनकी ब्रात्मकथा 'एक कहानी कुछ ब्राप बीती कुछ जग बीती' पूरी हो जाती तो हिंदी साहित्य को ब्रात्मकथा का सुंदर निदर्शन प्राप्त हो जाता। इसका 'प्रथम खेल' ही लिखा जा सका। इसमें भारतेदु ने ब्राने चारो ब्रोर के वातावरण का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है ब्रोर ब्रपनी पैनी दृष्टि ब्रीर परख का परिचय दिया है। मानव-प्रकृति को पहचानने में वे कितने पटु थे ब्रार उसकी ब्रामिक्यक्ति में कितने कुशल थे इसका उत्कृष्टतम उदाहरण उनकी ब्रात्मकथा है। 'रसकाई' म मस्त भारतेदु ब्रपने चारो ब्रोर के वाता वरण का ( छोटे छोटे शब्द ब्रोर शब्दसमूह के द्वारा ) समा वाध रहे है ब्रोर ब्रपना हृदय खोलकर सामने रख रहे है। निम्नलिखित शब्दों में उनका 'कनफेशन' है—

"सं० १६३० में जब मैं तेईस वर्ष का था, एक दिन खिड़की पर बैठा था, बसन्त ऋतु हवा ठंढी चलती थी। साफ फूली हुई, आकाश में एक ओर चढ़मा दूसरी ओर सूर्य, पर दोनों लाल लाल, अजब समा बंधा हुआ। कसेरू गडेरी और फूल बेचनेवाले सड़क पर पुकार रहे थे। मैं भी जवानी के उमगों में चूर, जमाने के ऊँच नीच से बेखबर, अपनी रसकाई के नसे में मस्त, दुनिया के सुफ्त- खोरे सिकारशियो से घिरा हुद्या ग्राप्नी तारोक सुन रहा था, पर इस छोटी श्रवस्था में भी प्रेम को भली भाति पहचानता था। ''ः

त्य्रव नौकरो की प्रकृति ऋौर स्वभाव का चित्रण देशिए--

''यह तो दीवानखाने का हाल हुया यात्र भीढी का तमाशा देखिए।' 'हाय रुपया सबकी जवान पर' कोई रंडी के भढ़ए ते लड़ता है, रुपये में दो याना न दोगे तो सरकार से ऐसी बुराई करेंगे कि फिर बीबी का इस दरबार में दरशन भी दर्लम हो जायगा, कोई बजाज से कहता है कि वह काली बनात हमें न ख्रोढाख्रोंगे तो बरसो पड़े मूलोंगे स्पये के नाम खाक भी न मिलेगी। कोई दलाल से ख्रलग सद्दा बहा लगा रहा है, कोई इस बात पर चूर है कि मालिक का हमसे बढ़कर कोई भेदी नहीं''।"

भारतेष्ठ के जीवन का तह अधूरा पृष्ठ न जाने कितनी बाते बता रहा है। उनके व्यक्तित्व, उनके अतरंग जीवन और उनके चारों ओर क वातावरण की जो भाँकी इतने सहज और अकृतिम शब्दों में मिल रही है वह अन्यत्र दुर्लम है। इस कारण भारतेष्ठ की आत्मकथा के इस 'प्रथम खेल' का भाषा, भाव आदि सभी दृष्टियों से महत्त्व है।.

भारतेदु की भाषा-शैली के विषय मं कुछ लिखने के पूर्व उनके एक विचारात्मक लेखकी चर्चा आवश्यक है। इसकी लिपि तो नागरी है, कित भाषा उद्दू है।
लेख का शीर्षक है 'खुशी'। इसमें भारतेदु ने खुशी के खब्स, भेद आदि का
विवेचन विस्तार के साथ क्लिष्ट उदू में किया है। फारसी के शब्दों की भरमार
है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके द्वारा भारतेदु अपने उदू ज्ञान का प्रदर्शन करना
चाहते थे। इसके खब्स आदि का विवेचन करते हुए उन्होंने उन कारणों की
छानबीन का प्रयत्न भी किया है जिनके कारण हिंदू खुशी से वंचित है और संसार
के उन्नतिशील देशों की खुशी का 'याला लवालव भरा है। देश-चिता ने यहाँ भी
भारतेदु का पीछा न छोड़ा। भाषा और भाव के परिचय के लिए एक छोटा सा
उद्धरण दिया जा रहा है—

"हर दिल ख्वाह आसदगी को खुशी कह सकते है याने जो हमारे दिल की ख्वाहिश हो वह कोशिश करने या इत्तिफाकियः चगेर कोशिश किए वर आवे तो हमको खुशी हासिल होती है"।

 <sup># &#</sup>x27;एक कहानी श्राप बीती जग शीनों — अविवचननुधा, भाग द सख्या
 २२ वैशाख कष्ण ४ सवत् १६३३ ।

<sup>‡</sup> वही ।

श्रव हम इस बात पर ग़ौर किया चाहते है कि वह श्रयली ख़री हिंदुश्रो को क्यों नहीं हासिल होती क्योंकि जब हम इसी ख़ुशी के श्रपनी पूरी बलदी की हद पर सूरत से कामिल देखना चाहते तो हमेशः ग़ैर कौमो में पाते है "।\*"

भारतेद्व के निबधों के मेद, स्वरूप श्रीर उनके भावपच्च का विवेचन करने के बाद उनके निरूपण के दग श्रीर उनकी भाषा-शैली का संचिप्त पर्यालोचन भो स्रावश्यक है। यह पहले कहा जा चुका है कि निरूपण के दग के अनुसार उनके निबधों की तथ्यातथ्यनिरूपक,शिचात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक श्रीर कल्पनात्मक कोटियाँ बनाई जा सकती है। निरूपण के दग का निबधों की भाषा शैली-पर भी प्रभाव पड़ा है। जैसे तथ्यातथ्यनिरूपक, शिचात्मक तथा उपादेय लेखों की भाषाशैली में लेखक का ध्यान वस्तु-विषय के स्पष्टीकरण श्रीर प्रतिपादन की श्रोर श्रिष्ठिक है श्रीर वाणी की वक्रता या वाणी के विलास की श्रोर कम है। इसी से भारतेद्व के इस प्रकार के लेखों में (जैसे ऐतिहासिक, 'सगीतसार', गवेषणात्मक) भाषा संस्कृत या तत्सम पदावली से समन्वित तो अवश्य है, किंतु उसमें श्रितिरजना या श्रालकरण नहीं है। इन लेखों को हम भारतेद्व की प्राजल या प्रसादपूर्ण शैली का उदाहरण कह सकते है, इनमें श्रालकरण या श्रातिरजना या भाषा की मार्मिकता उन्हीं कितिपय स्थलों पर देखने को मिलती है जहाँ लेखक किसी प्रजल भाव से श्राक्रांत होकर मावुक बन जाता है।

भारतेद्ध की शैलियों के सबध में उनकी 'प्रदर्शन शैली' का नाम लिया जा चुका है। जहाँ बिना किसी प्रयोजन के, या किसो गृद्ध भाव या क्लिष्ट विचार की अप्रामन्यिक्त की विवशता उपस्थित हुए बिना ही, जानबूभकर भाषा के चलते रूप को छोड़कर अत्यधिक तत्समप्रधान पदावली का प्रयोग हुआ है, वहाँ स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतेद्ध अपने भाषाधिकार का प्रदर्शन करना चाहते है। इस प्रकार की भाषा या पदिवन्यास को 'प्रदर्शन शैली' नाम दिया गया है। 'उदयपुरोदय' नामक निबध से दो उद्धर्श इस शैली को स्पष्ट करने के लिये दिए जा रहे है—

"जन समागम से जोगी का ध्यान भग हु त्रा, बाप्पा का परिचय जिज्ञासा करने से बाप्पा ने त्रात्म-वृत्तात जहाँ तक त्रावगत थे विदित किया, योगी के त्राशीर्वाद ग्रह्णान्तर उस दिन गृह में प्रत्यागत भए। त्रातः पर बाप्पा प्रत्यह एक बार योगी के निकट गमन करके उनका पाद प्रचालन, पानार्थ प्यःप्रदान त्रीर शिवपीतिकाम होकर धत्रा त्रार्क प्रभृति शिव-प्रिय वन-पुष्प-समृह चयन किया करते थे।"

 <sup>&#</sup>x27;खुशी', खड्गविलास प्रेस. बॉॅंकीपुर पटना ।

<sup>†</sup> उदयपुरोदय, पृष्ठ २७।

"समर में विपन्नगण ने पराजित होकर प्लायन किया। वापा ने सरदारगण के साथ चित्तीर में प्रत्यागत न होकर स्त्रीय पैतिक राजधानी गाजनी नगर में गमन किया? वापा ने सलीम को दूरीभूत करके वहाँ का सिहासन जनेक चौर बंशीय राजपूत को दिया जातरोप सरदारगण ने चित्तीर राजा के साथ बैर निर्यातन में कृत संकल्प होकर सबने एक वाक्य होकर नगर पित्याग करके ब्रान्यत्र गमन किया, राजा ने उन लोगों के साथ संधि करने के मानस से बारंबार दूत प्रेरण किया, कितु किसी प्रकार सरदारगण का कोध शात नहीं हुआ '। अ''

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि न तो ईसी लेख में नर्भत्र इस 'प्रदर्शन शैली' का व्यवहार हुन्ना है ग्रीर न ग्रन्थत्र ही इनका बाहुल्य है। इसे उनके मन की मोज ही कहना चाहिए, यद्यपि तथ्यनिरूपक लेखों में ही ग्रिधिकतर इसके दर्शन होते है।

भारतेद की शैलियों के विविध प्रयोग उनके वर्णनात्मक ग्रीर व्यंगात्मक निवंधों में देखने वो मिलने हैं। उनकी ग्रालंकारिक शेली ग्रीर प्रवाह शेली के दर्शन भी यहीं होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति, पात्र ग्रीर भाव के ग्रनुरूप ग्रिमिट्यंजन की स्वमता उनमें पूरी पूरी थी/इसी ने उनके निवंधों में कहीं चलती भाषा की छुटा दिखाई पडती है, कहीं मुहावरों की बंदिश है ग्रीर कहीं शब्दक्रीड़ा या • चमत्कार की प्रवृत्ति है।

इन वर्णनात्मक लेखों में भी दो प्रकार का पद्विन्याम देखने को मिलता है। कहीं पर तो संस्कृत की तत्सम पदावली ऋधिक प्रयुक्त हुई है और कहीं पर उर्दू का शब्दममूह ऋपने चत्तते और ऋलं कृत दोनो रूपों में प्रयुक्त हुआ है। हिरद्वार के निम्नलिखित वर्णन की ऋालं कारिक शैली का पद्विन्यास संस्कृत-समन्वित है—

"यह भूमि तीन श्रोर सुंदर हरे हरे पर्वतो से घिरी है जिन पर्वतो पर श्रमेक प्रकार की बल्ली हरी-भरी सजनो के श्रम मनोरथो की भाँति फैलकर लहलहा रही है श्रोर बड़े बड़े बुक्ष भी ऐसे खड़े है मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं… श्रहा ! इनके जन्म भी धन्य है जिनसे श्र्यों विमुख जाते ही नहीं एक श्रोर त्रिमुबनपावनी श्री गगाजी की पवित्र घार बहती है जो राजा भगीरथ के उज्ज्वल कीर्ति की लता सी दिखाई देती हैं…।" !

**<sup>#</sup>** वहीं, पृष्ठ ३१।

<sup>† &#</sup>x27;हरिद्वार'।

श्रव उनकी उर्दू मिश्रित पदावली की छटा निम्नलिखित उद्धरण में देखिए— "चारो श्रोर हरी हरी घास का फर्श ॰ ऊपर रग रग के बादल गड़हों में पानी भरा हुश्रा ॰ सब कुछ सुदर''साम्क को बक्सर पहुँचे ॰ बक्सर के श्रागे बड़ा भारी मैदान पर सब्ब काशानी मखमल से मढा हुश्रा 'भ्यकी का श्राना था कि बौछारों ने छेड़-छाड़ करनी शुरू की ॰ राह में बाज पेड़ो में इतने जुगनू लिपटे हुए थे कि पेड सचमुच 'सर्वे चिरागा' बन रहे थे' '''।'\*

इस उद्धरण मे उर्दू पदावलो का समिश्रण स्त्रवश्य हुस्रा है, कितु किसी प्रकार की जटिलता नहीं स्त्राने पाई है।

श्रव उनकी 'प्रवाह' शैली का एक नमूना देखिए। इसके वाक्य छोटे होते हैं श्रीर पदसमूह में उद्, श्रग्नेजी सभी के शब्द व्यवहृत होते हैं। उनके दो चार व्यंगात्मक लेखों में भी इसके दर्शन होते हैं। निम्नलिखित उद्धरण की उद्दें पदावली पर पारसी का रग कुछ श्रिषक है—

"कल साफ को चिगाग जले रेल पर मवार हुए० यह गए वह गए० राह में स्टेशनों पर बृडी मीड़० न जाने क्यों १ श्रोर मजा यह कि पानी कहीं नहीं मिलता था० यह कपनी मजीद के खादान की मालूम होती है कि ईमानदारों को पानी तक नहीं देती० या सिप्रस का टापू सर्कार के हाथ में श्राने से श्रोर शाम में सर्कार का बदोबस्त होने से यहाँ भी शामत का मारा शामी तरीका श्रख़ितयार किया गया कि शाम तक किसी को पानी न मिले ।" †

इसी प्रकार 'स्वर्ग-समा' में सिलेक्ट कमेटी का वर्णन करते हुए ऋँगरेजी के शब्दों का प्रयोग हुआ है।

निवधों के बीच में कभी कभी भारतेंद्र की शब्दकी डा या शाब्दिक चमत्कार की प्रवृत्ति भी सजग हो जाती है (पर अधिक नहीं)। इसके भी एक दो उदाहरण देखिए—

"मिठाई हरैया की तारीफ के लायक है॰ बाल्सुसाही सचमुच बाल्सुमाही है भीतर काठ के दुकड़े भरे हुए॰ लड्डू 'भूर' के बरफी श्रहा हा हा ! गुड से भी बुरी॰ खैर लाचार होकर चने पर गुजर की॰ गुजर गई गुजरान क्या भोपड़ी क्या मैदान॰ ।

वैद्यनाथ की यात्रा ।

<sup>†</sup> सरयूपार की यात्रा।

••• वाह रे बस्ती • भाव मारने को बसती है अगर बस्ती इसी को कहते है तो उजाड़ क्सिको कहैंगे • सारी बस्ती में कोई भी पडित बस्तीरामजी ऐसा पडित नहीं है • खैर अब तो एक दिन यहाँ वस्ति होगी • । \*\*\*

भारतेदु की वार्तालाप शैली उनकी ग्रात्मकथा म देखने को मिलती है। विलकुल बोलचाल की भाषा ग्रीर ग्रत्यत विश्वसनीय वातावरण। शब्दसमूह सभी प्रकार के, कितु चलते हुए मुहावरो की छटा इसकी विशेषता है। इसम भारतेदु पाठको से बातचीत करते मालूम होते है। निम्नलिखित उद्धरण में खुशामदियों की दरबारी, उनकी बातचीत ग्रीर उनकी मनोवृत्ति का जीता जागता श्रोर बोलता हुग्रा शब्दचित्र है—

"कोई कहता या ग्राप से सुदर संसार मे नहीं है, कोई कममे खाता था, श्राप सा पडित मैने नहीं देखा, कोई पैगाम देता या चमेलीजान ग्राप पर मरती है, ग्राप के देखे बिना तडप रही है, कोई बोला हाय! ग्रापका फलाना कियत पढ़कर रातमर रोते रहें "चौथा बोला ग्रापकी ग्रॅगूटी का पन्ना क्या है कॉच का दुकड़ा है या कोई ताजी तोड़ी हुई पत्ती है। एक मीर साहब चिड़ियाबाले ने चोच खोली, बेपर की उड़ाई बोले कि ग्राप के कबूतर किससे कम है बल्लाह कबूतर नहीं परीजाद है, खिलोने है तस्वीर हैं "।"

भारतेदु के निबधों की सजीवता उनके मुहावरों के प्रयोग पर बहुत कुछ निर्भर है। उनके स्वतत्र उदाहरण की कोई ब्रावण्यकता नहीं है, उपयुक्त उद्धरणों में ही इनके प्रयोग भरे पड़े हैं। भारतेदु के कदाचित् एक ही दो लेख ऐसे मिलें जिनमें मुहाबरों का ब्रामाव हो।

शैलियों के विवेचन को समाप्त करने के पूर्व ही मारतेंद्र के भाषा-शैथिल्य की स्रोर स्राइष्ट करना त्रावश्यक है। यद्यपि भारतेंद्र ने गद्य की परपरा का प्रवर्तन किया, फिर भी उनकी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से चितनीय प्रयोग मिल ही जाते है। इसी प्रकार शब्दों के स्थानीय रूपों तथा स्थानीय स्रोर स्रलप्यचित शब्दों का प्रयोग किया है। इसे स्पष्ट करने के लिये किसी लंबे उद्धरण की स्रावश्यकता नहीं है, ये इधर उधर स्वतः देखने को मिल जाते हैं, फिर भी दो एक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं—

गिरैंगे, मरैंगे, बिछुड़ेंगे, बेर, बातै, पुस्तकें, स्त्रादि रूप प्रातीय या स्थानिक हैं। इसी प्रकार इन वाक्यों के प्रयोग भी चिंत्य है—'सूरतसिंह को जोरावर सिंह स्त्रीर

**<sup>\*</sup>** २०--वही ।

र् 'एक कहानी आप बीती जग बीती'।

मिया मोरा सिह दो पुत्र थे'; 'उसी वर्ष मक्का जाती समय', 'यह बिल्कुल सफर उन्होंने पाच दिन में किया'; 'वहा की हिंदुस्तान से राह से सिधु देकर थी'; 'चिमचा काटा ख्रादि भी उस समय होता था ख्रौर बड़ी शोभा से खाना बुना जाता था', श्रीमद् बुक्कर साहब का धन्यवाद करना चाहिए'; 'इस ख्राशय को सुनकर चार विद्वानों ने विचाराश किया', 'किसी प्रकार स्वामी के प्रास्त हरस्य किए चाहिए'।

भारतेंदु के निबधों में पाई जानेवाली विविध शैलियों के विषय में इतना कह देना आवश्यक है कि ऊपर जिन शैलियों का विवेचन किया गया है उनका किसी लेख में अधिपात निर्वाह नहीं हुआ है, एक ही निबध में कई प्रकार के पदिवन्यास देखने को मिल जाते हैं। एक जगह संस्कृत पदावली है तो दूसरी जगह उर्दू की छटा और तीसरी जगह मुहावरों के छीटे। उमंगों की तरगों में बहते हुए भारतेंदु ने अपने मनोनुकृल भाषा को संवारा और सजाया है।

फिर भी समष्टि रूप से देखने पर भारतेद्ध की दो मुख्य शैलियाँ प्रतीत होती है। यो तो प्रचलित सामान्य संस्कृत पदसमूह उनके सभी लेखों की भाषा का आधार है, फिर भी उनकी एक शैली तत्समप्रधान और संस्कृत-समन्वित है। इसकी भाषा में प्राजलता तो है किंद्र प्रवाह कम है। भाषा का चलतापन उनकी दूसरी शैली में देखने को मिलता है। इसमें भाषा का नैसिंगिक सौद्र्य, उसकी मिटास और उसकी अपनी प्रकृत गित है।

भारतेतु की प्राजल शैली के पीछे इतिहास छिपा पड़ा है। उनके समय में हिंदी भाषा को ख्रादरपूर्ण स्थान दिलाने का ख्राटोलन चल रहा था ख्रीर स्वय भारतेतु उसके 'नेता थे। उद्दे से हिंदी को स्पष्ट करने के निये उन लोगों ने रास्ति हैं। हिंदी को ख्रपना ख्रादर्श बनाया ख्रीर भारतेतु ने इसका पूरा पूरा समर्थन किया। इसी से उनके बहुत से निवधों को भाषा शुद्ध हिंदी है।

मारतेंदु शुद्ध हिंदी के पच्चपाती भले ही रहे हो, किंतु वे क्लिप्ट हिंदी, जिटल हिंदी, अस्पष्ट हिंदी, निर्जीव हिंदी और भाराकात हिंदी के समर्थक कभी नहीं थे। वे किंव थे और गद्य के कलाकार थे। वे शब्दों की ख्रात्मा को पहचानते थे। वे जानते थे कि भाषा की संजीवनी-शक्ति उसके चलतेपन में है, उसके मुहावरों में है; उधार ली हुई सस्कृत पदावली में नहीं है, जैसा कि भ्रमवश वर्तमान युग के कुछ कलाकार समभ बैठे है। इसी से उन्होंने अपने साहित्यिक लेखों का आधार तो सस्कृत पदावली को बनाया, किंतु नृहावरेग्नों का साथ न छोड़ा और इसी कारण वे सफल निवध-लेखक भी बन सके।

भारतेदुयुग में प्राजल शैली श्रीर प्रवाह शैली दोनों की श्रावश्यकता थी श्रीर इसी से दोनों का महत्त्व है। भारतेदुयुग के लेखकों को भाषा को व्यवहारोपयोगी भी वनाना था श्रीर साहित्योपयोगी भी। व्यवहारोपयोगी भाषा प्राजल शैली में

निखरी । यही संस्कृतसमन्तित इन को लिल भाषा त्राचार्य महाजीरप्रमाट द्विवेदी द्वारा परिष्कृत हुई ग्रीर त्राज राष्ट्रमापा के पट पर ग्रामीन है । भारतेदु की प्राजल शैली का महत्त्व इतने ही ने स्पष्ट हो जायगा ।

र हिल्हो हो ने भाषा में भाषों की मार्निकता द्यौर उनकी छटा दिखाने के लिये भारतेंदु ने प्रवाह शैंदी को मॉजा । प्रतापनारायण मिश्र, बाजङ्गण भट्ट द्यादि उनके स⊣कालीनों ने भी इसी मुहाबरेटार प्रवाह शैंली को श्रपनाकर म पा की अभिन्यजन शक्ति को बढाया।

इस प्रकार भागततेतु के नियमं का ऐतिए। भिक छोर साहित्यक महत्त्व स्पष्ट है। निवधों के द्वारा ही परपरा का प्रवर्त्त न हुछा, निवधों द्वारा ही जन जागित फैलो छोर निवधों के द्वारा ही भाषा की, व्यवकता वहीं। इसका सबने छिक श्रेप भारतेतु को ही है।

भारते हु का महत्त्र हलिये और भी बढ जाता है कि उस ममय तक गा की कोई परपण नहीं थी। भारते दु को सवालक और सक्तारकत्तां दोनो बनना पडा। आज जब हम बीते युग के इतिहास पर दृष्टि टालते हैं और आज की भाषा समृद्धि का उस युग से सबध जोड़ते हैं तो समक्त में गाता है कि भारते दु को हिंदी ने कितना महत्त्वपूर्ण काम किया है, आर भारते दु ने अपने 'दाजचक' में उसे नोट कर अपनी द्योंकि का नहीं, प्रत्युत दूरदिशता का परिचय दिया है। भारते दु के निवधों के द्वारा सचमुच 'हिंदी नए चाल में दली'।

## भारतेंदु की भाषा-शैली

भारतेतु युग में भाषा का प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण बन गया था छोर भारतेतु की शैली में कुछ ऐसी निजी विशेषतार थीं जो पवरतीं युगो में न दिलाई टी। भागतेंदु ने हिंदी उद्देश इस विवाद में बड़ा हिस्सा लिया छार उनकी गछरोली से उनके सहयोगियों को बड़ी प्रेरणा मिली छोर वे बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार भारतेतु युग की जो विशिष्ठ शैली विकसित हुई उसके निर्माण में भारतेतु का बड़ा हाथ था। भाषा छोर शैली का प्रश्न छाज भी जटिल ही है। भारतेंदु ने इस दिशा में भी काम किया, उससे हम छाज भी बहुत कुछ सीख सकते है।

भारतेदु-युग मे भाषा का जो वादविवाद छिड़ा उससे 'श्रामफहम' श्रौर 'खास-पसद' के श्रगुत्रा राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद थे। 'श्रामफहम' श्रौर 'खासण्संद' का नारा लगाते हुए भी उनकी हिंदी में फारती के शब्दों की खास बहुतायत थे। जिसके कारण न इसकों सब हिंदीभाषी ही समक सकते थे छौर न विशिष्ट जन पसद ही करते थे। उनके विरुद्ध हिरश्चद्र का दल था जिसकी भाषा का ग्राधार सस्कृतिनिष्ठ था। इस प्रकार एक छोर तो उद्दे या फारसी को छाधार बनाया जा रहा था; दूसरी छोर लेखंक सस्कृत के शब्दों का सहारा ले रहे थे। भारतेदु ने इस संबंध में राजा शिवप्रसाद पर छारोप भी बहुत किए। कविवचन-सुधा जिल्द २ कार्तिक छुष्ण ३० स० १६२७ वाराणसी न० ४ में हिंदी भाषा शीर्षक से एक संपादकीय लेख (या टिप्पणी) छुपा है जो दलों की स्थित छोर तत्कालीन मह भनातरे, को स्पष्ट कर रहा है, छार साथ ही राजा साहब पर जा श्रारोप है वह भी भन्तक जाता है।

"एक महाशय लिखते है कि यवन लोगो के आगमन के पूर्व उस देश में प्राञ्चत माघा प्रचलित थी परतु उसके अनतर उस माघा म विशेष करके अर्जी और कारसी शब्द मिश्रित हो गए। अब उस नवान माघा को चाहे हिंदी कहो, हिंदु-स्तानी कहो, वृज्जभाषा कहो, खर्डी बोली करो, उर्दू कहा, परतु वही यह भी कहते हैं कि सुमलमानों ने अपने आगमनातर अपनों फ रसी अर्थात् फ रन देश की भाषा प्रक्ता । प्राचीन रीत्यानुसार चलने वाले इसी को हिंदी भाषा कहते हैं और इसी की हिंद्ध चाहते हैं। पर उक्त महा-श्राय एक स्थान पर और कहते हैं कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सपूर्ण लोग बेप्रयास समक्त सके और आप ही ऐसे विलाय शब्द लिखते हैं कि फारसी रवाजों के व्यतिरिक्त और लोगों को यूनानी भाषा जान पड़े। कितने लोग कहते हैं कि हिंदी उस भाषा का नाम है जिसमें सस्कृत के शब्द विशेष रूप स रहे उर्दू वह भाषा है जिसमें फारसी श्राय शब्द वाली की बहुलता हो। हम लोग इसी वर्ग के है आर सदा हिंदी की उन्नति चाहते हैं।"

उपर्युक्त उद्धरण में भारतेदु हिरिश्चद्र श्रीर भारतेदु-मंडल के विचारों की पूर्ण श्रिभिग्यक्ति है। इसमें दा तीन बाते भज्ञकती है। पहली बात यह है कि भारतेदु-श्रुग के लेखक उस श्रुग की भाषा को श्रुपना श्राधार बनाना चाहते थे जिसकी शब्दावली स्ट्रित प्राकृत से विकसित होती हुई उसको प्राप्त हुई है। दूमरी बात यह है कि इनका भावना में उद्भूभाषा का स्वरूप उद्भूश्रीर फारसी विशिष्ट है, श्रीर हिंदी की संस्कृतमय। तीसरी बात यह है कि हिंदी की उन्नति बाहनेवालों की रचनाश्रों में संस्कृत के शब्द विशेष रहे।

ऊपरी दृष्टि से तो यह उद्धरण यह सकेत दे रहा है कि भारते दु तथा उनके अपति तरहमपदावली के पक्षपाती थे और उर्दू फारसी के शब्दो

का बहिष्कार करनेवाले थे। किन बान एमी नहीं है। उनके मदल ने भस्कत की क्रापनी भागा का द्यापार सामने तर भी भावन्य कि फारती शब्दों का बहिन्कार कर्भी भी न किया और मरात को छवना छापार बाती हुए भी उनकी भाषा उतनी सस्क्रतगर्भित न हुई जिल्ली छायायादी एए स हुन रेखने की मिचनी है। सार्गेह के युग में 'सम्कत विशेष' का जो नारा लगाया गया उसके करू ऐतिहासिक कारण है। प्रशम कारण यह है कि हिंदी भाषा जिस संस्कृत प्राह्मत आदि का निक सित रूप हे उसम सत्त्रत से शब्दों की अभिक्षा अनिवार्य है। यहाँ पर यह स्पट कर देना स्त्रावश्यक है कि जब भारतेद-युग के लेखक 'सस्कत' शब्द का प्रयोग करते है तो उनका एकेत हिंदों के याचीन तथा 'ऐतिहासिक' उद्भ संस्कृत की श्रोर है. उनका श्रमियाय तत्सनगढावली ने नहीं है। दसरी बात यह है कि वाद-विवाद के बीच दिही के ग्रास्तित्व की रक्षा के लिए उनकी यह ग्रावश्यक प्रतीत हम्रा कि हिंदी भाषा का स्टब्स ग्रीर व्यक्तित्व स्पष्ट किया जाय । जिस प्रकार उद वालों ने अरबी-पारनी क तलम शब्दों के द्वारा उर्दु के अलग व्यक्तित्व का त्राभास दिया उसी प्रसार हिंदी के स्वरूप की विशिष्टता और स्पष्टता दने के लिये उन्होंने सर्गत के प्रति ककाव और अप्रह दिल्लाया । उसके साथ माथ यह तो मानना ही पड़ेगा कि किसी भी वादविवाद म थोड़ा ग्रातिवाद या त्राग्रह तो स्ना ही जाता है और भारतेंद्र के युग के लेखक भी इन दोष से न बच सके। फिर भी इस बात को दुहराने में पुनरुक्ति का दोष न माना जायगा कि इस युग के अधिकाश लेखक अधिकतर परिस्थितियों में न तो उर्द पदावली का बहिष्कार ही करते श्रीर न वे तत्समपदावली के पदापाती ही थे। श्रधिकतर प्रिटिने से श्रिभिप्राय वस्त-विपय श्रीर वातावरण की परिस्थिति से है। यदि इम हरिश्चद की गद्यरचनाश्रों की भाषा-रोली का ऋध्ययन करें तो उपर्यक्त कथन की सत्यता स्पष्ट हो जाती है। भारतेद हरिश्चद ने अपने एक लेख 'हिंदी भाषा' (खड्गविलास प्रेस सन् १८६० प्रथम सस्करण कदाचित् सन् १८८३ ) मे ग्रपने विचार प्रकट किए है। उनके विचारानुसार भाषा के तीन प्रकार होते है—(१) घर मे बोचने की भाषा, (२) लिखने की भाषा, (१) कविता की भाषा। लिखने की भाषा से उनका तात्पर्य गद्य की भाषा से है। भारतेंद्र के समय तक भाषा का वादिववाद शात न हुन्ना था। विवादमयी परिस्थिति का इन-शब्दों में स्पष्ट उल्लेख है। "भाषा का तीसरा ऋग लिखने की भाषा है। इसमे बड़ा भगड़ा है। कोई कहता है कि सस्कत शब्द होने चाहिए और अपनी अपनी रुचि अनुसार सभी लिखते हैं श्रीर कोई भी भाषा श्रमी निश्चित नहीं हो पायी है।"

यद्यपि उनके विचारानुसार भाषा निश्चित नहीं थी फिर भी उन्होंने तत्कालीन प्रचलित सभी शैलियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और ग्रांत में उन्होंने जिस शैली के प्रति ऋपनी रुचि दिखलाई है और दूसरों को लिखने की राय दी है इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरल सजीव चलती हुई मुहाविरेदार भाषा-शैली के समर्थक वे थे।

भारतेद्व में सभी प्रकार की परिस्थिति और वातावरण के अभिन्यजन की अपूर्व च्रमता थी और उन्होंने 'वर्षावर्णन' और 'कलकत्ते की शोभा' के सबंघ में कई प्रकार के पदिवन्यास से युक्त १२ शैलियों के उदाहरण दिये हैं। जिनमें उन्होंने बतलाया है कि सस्कृतप्रधान फारसीप्रधान सस्कृत तथा अभेजी मिश्रित तथा शुद्ध हिंदी का क्या स्वरूप हैं। अङ्करेजों को हिंदी, वंगालियों को हिंदी, पुरिचयों की बोली, दिच्चिण के लोगों की हिंदी, रेलवे के लोगों को भाषा और काशी के अर्घशिचित लोगों की भाषा किस प्रकार की है। उनमें से कुछ प्रास्थिक उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन उदाहरणों में भाषा से भारतेद्व का तात्पर्य पदिवन्यास या शैली से हैं।

वर्षावर्णन नं० १—जिसमें सस्कृत के बहुत शब्द है, "श्रहा यह कैसी ऋपूर्व विचित्र वर्ण ऋतु सम्प्राप्त हुई है अनवर्ष आकाश मेघाछुन रहता है और चतुर्दिक कुम्भूमिन्द्रापात से नेत्र की गित स्तिम्मित हो गयी है प्रतिव्रण अभ्र में चचला पुश्चली स्त्री की भाति नर्षन करती है और वगावली उड्डीयमाना होकर इतस्ततः भ्रमण कर रही है। मयूर आदि पव्चिगण प्रफुल्लचित्त से रव कर रहे है, और वैसे ही दादुरगण भी पंकामिषेक कुकवियो की भाति कर्णवेषक दका मकारते भयानक शब्द करते है।"

२—िजिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े है, "सब विदेशी लोग घर फिर आये श्रीर व्यापारियों ने नौका लादना छोड़ दिया। पुल ट्रूट गये, बाध खुल गये, पंक से पृथ्वी भर गयी, पहाड़ी नदियों ने अपने बल दिखाये। बहुत चुक्ष फूल समेत तोड़ गिराये, सर्प विलो से बाहर निकले, महानदियों ने मर्यादा भग कर दी और स्वतत्रता स्त्रियों की भाति उमड चली।"

३— जो शुद्ध हिंदी है, "पर मेरे प्रियतम घर न आये, क्या उस देश में जरसात नहीं होती या किसी सौत के फंद में पड़ गये कि इघर की सुधि ही भूल गये, कहा तो वे प्यार की बाते कि एक साथ ऐसा भूल जाना कि चिट्ठी भी न भिजवाना ? मैं कहा जाऊँ कैसी करूँ ? मेरे तो कोई ऐसी मुहबोली सहेली भी नहीं है कि उससे दुखड़ा सुनाऊँ और इघर उघर की बातों से जी बहलाऊँ।"

४— जिसमें किसी भाषा की मिलावट का नाम नहीं है, ''ऐसी तो अंधेरी रात उसमें तो अकेले रहना कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है, रह २ कर जी वबड़ाता है कोई खबर लेने भी नहीं आता और न कोई इस विपत्ति में सहाय होकर जान बचाता।" ५—जिममं फारसी शब्द विशेष है। "खुटा इस ग्राफत से जी वचाये, प्यारे का मुँह जल्द टिखलाये कि जान मे जान ग्राये फिर वही ऐश की घड़िया ग्राये, शबोरोज दिलवर की मुहब्बत रहे, रजोगम दूर हो, दिल ममरूर हो।"

६-जिसमे अभेजी शब्द हिटी में ही मिल गए हैं।

"वहा हों तो में हजारों वक्स माल रक्खे हैं, कपनियों के सैकडों वक्स कुली लोग इधर से उधर लिये फिरते हैं, लालटेन में गिलास चारों छोर बल रहे हैं, सड़क की लैन मीधी छोर चौड़ी है, रेलवे के स्टेशनों पर टिकट बट रहा है, ट्रेन को इजन इधर से उधर कीच कर ले जा रहा है, कोई कोट पहने कोई बूट पहने कों पिक्ट में नोट भरे हैं ' डाक दोड़ती है बोट तैरते हैं, पाटरी लोग गिरजों में क्रस्तानों को बाबिल सुनाते हैं, पप में पानी दौड़ता है कप में लप रोशन हो रही है।''

भारतेतु युग मे भाषा पर पडनेवाले विभिन्न प्रभागे एव प्रवृत्तियों की वडी सुदर त्यजना कर रहे हैं। भाषा का स्वक्त किस प्रकार सकाति काल ने गुजर रहा था इनका एक हो स्थान पर निदर्शन मिल जाता है। फारकी श्रीर संस्कृत की कश्मकश के बीच भारतेदु-युग के लेखकों ने भषा का जो सजीव एव चलता रूप विकसित किया उसके लिये जितना श्रेय इन लेखकों को दिया जाय थोडा है। इन उदाहरणों को प्रस्तुत करने के पश्चात् भारते दु ने जो श्रपनी समित दी है वह ध्यान देने योग्य है—

"हम इस स्थान पर वाद नहीं किया चाहते कि कोन भाषा उत्तम है च्रीर कोन भाषा लिखनी चाहिए पर यदि कोई मुभ्मते च्रमु मित पृष्ठे तो कहूँगा कि न०२ च्रीर न०३ लिखने के योग्य है।"

भापा शैली के सबब में इससे स्पष्ट उत्तर और क्या हो सकता है, भारतेंदु न सस्कृत की तत्सम शब्दावली के समर्थक थे न फारसी के पक्ष में, इमी लिए वे ऐसी शैली को लिखने योग्य समफते हैं ख्रोर दूमरों को यह बताते हैं जिसमें थोड़े सस्कृत शब्द है श्रीर जो शुद्ध हिंदी के हैं दूसरे शब्द में वे हिंदी कं सरल नेसर्गिक श्रार स्वाभाविक विकास के पक्षपाती हैं।

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि आजकल के कितपय लेखकों के समान वे शुद्धतावादों है। क्योंकि उसके लेख हिंदी, उद्दू-फारसी सभी के संमिश्रण है। यह बात अवश्य है कि उन्हाने इस सामश्रण म सम्यक् सतुलन का ध्यान अवश्य रक्खा है। इसासे उनका पदिवर्न्यास उनकी भाषा के विकास में सहायक ही हुआ है। जहाँ पर भाषाधिकार के प्रदर्शन का लाभ संवरण नहीं कर सके है वहाँ पर सस्कृत फारसी की तत्सम पदावली की भरमार से चमत्कार का आवश्यक आनद तो जरूर मिलता है किंद्य भाषा के प्रवाह में शिथिलता आ जाती है। श्रीर कृत्रिमता दिखलाई पड़ती है। सामान्यतः एक श्रीर संस्कृत की सरल प्रचलित लोकप्रिम पदावली को श्रपनाया दूसरी श्रीर फारसी श्रीर श्ररबी की श्रिमव्यजनपूर्ण लोकोक्तियों, मुद्दाविगें श्रीर पदसमूहों को स्थान द्विया। इस प्रकार उन्होंने उसकी श्रिमव्यजनशक्ति को बढ़ाया श्रीर हिंदी के शब्द-मांडार को समृद्ध बनाया। हिंदी भाषा तथा शैली सबित उनके मुख्य तथा मूल विचारों से श्रवगत हो जाने के पश्चात् भारतेंदु की शैली का परिचय वाछुनीय है। शैलों पर लिखने से पूर्व उनके व्यक्तित्व के सबंघ में लिखना श्रावश्यक है। क्योंकि शैली का व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंघ हुश्रा करता है। मारतेंदु की शैली के ऊपर दो चार उदाहरण दिए गए है उनसे भारतेंदु की लेखनच्चमता श्रीर उसकी विविधता का श्रामास मिल जाता है। फिर भी इतने से ही इन शैलियों के लेखक की श्रपूर्वता, श्रनेकरूपता तथा विविधता का पूरा पूरा चित्र सामने नहीं श्राता।

भारतेदु पत्रकार, निवधकार, नाटककार, उपाख्यानलेखक, आचार्य श्रीर कि थे। राजनीति से उन्हें बन्धि यी तथा वे इतिहासलेखक भी थे उनमे सामाजिक रीतिनीति, आचार विचार, व्यवहार आदि के अध्ययन और पर्यवेच्छए की अपूर्व शक्ति थी। समाजशास्त्री न होते हुए भी उन्हें सामाजिक गतिविधि का पूरा ज्ञान था। उनकी जानकारी काफी बढ़ो चढ़ी थी। उसे वे बढ़ाते भी रहते थे और विनोदप्रिय होते हुए भी समाज के प्रति गंभीर सहानुभूति थी। संदोप में वे यदि सभी कुछ नहीं थे तब भी बहुत कुछ थे। उस युग की जिटका परिस्थिति में भारतेंदु हिरुचढ़ वैसा सुबचिपूर्ण और सपन्न व्यक्तित्व ही भाषा-शैली के जिटल प्रश्न को सुलम्म कर पय-प्रदर्शन कर सकता था।

समय और परिस्थितियों की माँग को पूरा करते हुए भारतेंद्व की लेखनी ने अनेक प्रकार की शैलियों को जन्म दिया। इन विविधात्मक शैलियों के पदिवन्याछ का अध्ययन लेखनसंबधी चातुरी और प्रभाव के रहस्य का उद्घाटन करता है। षत्रकार की हैस्यित से उन्हें जनता के शिक्षण, मनोरजन और जागरण लिए सामा-जिक विधयों पर लेख, टिप्पियाँ और सपादकीय लिखने पड़ते थे। ये विधय रोज बदलते रहते थे और उन्हें इतना अवकाश न था कि कलाकार इनको सजा संवार सके। नित्यप्रति की समस्याओं से उलमते हुए इन लेखों ने हिंदी भाषा की व्यावहारिक शैली को विकसित किया जिसका उद्देश्य था सीधी सीधो भाषा में पाठक की वस्तिस्थिति का जान कराना।

मारतेंदु-युग के पत्रों ने इस प्रकार की व्यावहारिक भाषा को जन्म दिया। श्रामे चलकर इसी व्यावहारिक भाषा को स्वर्गीय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने टकसाली रूप प्रदान किया। भारतेंदु की इस व्यावहारिक शैली की भाषा भावकता श्रोर स्रावेश से युक्त स्रोर ऋत्यंत संयमित है। इस शैली में जो कुछ भी कहा गया है वह स्रत्यंत नपे तुले शब्दों में कहा गया है। इस शैली में हम उन लेखों को भी ले सकते है जिनका उद्देश्य सूचना, शिका या ज्ञानवर्धन है, जैसे मगीतशास्त्र, इसको हम सूचनात्मक स्रोर शिक्तात्मक शैली भी कह सकते हैं। वाक्य छोटे छोटे स्रोर विश्लेषणात्मक है।

पत्रों में ऐसे भी विषय होते थे जो उनके हृदय से स्पिटत होते थे, जिनका सबधसूत्र उनके प्रेम से जुड़ा रहता था। इन लेखां में भारते दु का ख्रावेश ख्रीर उनकी भावकता भलकती है। भाव कोमल, भाषा भावानुगामिनी, अत्यत किवित्वपूर्ण और मर्मस्पिशिणी है, शब्दचयन प्रचित पिनित और लोकप्रिय तथा मुहाविरेटार। हिंदी का ख्रपना रूप उनका आवेश या प्रलाप शेली को दंग्वने में मिलता है।

भारतेदु भावुक होते हुए भी विनोटिप्रय और व्यगिधिय थे। मौका आने पर चुटिकियों लोने में बाज नहीं आते थे। ये चुटिकियों अपने दूसर सभी पर होती थीं। व्यक्ति, समाज, नई रोशनी के अधकचरे नवयुक ,प्राचीनतावाटी, अभे ज अफसर, सरकार, सभी उनकी चुटिकियों के शिकार थे। व्यग करारे होते थे और लोग उनकी चुटिकियों से तिलिमिला उटते थे। व्यग शेलां की यह भाषा पचमेल हैं, पर चलती हुई है। हिंदी अभेजी फारसी सभी के उछलते हुए छीटे चल रहे है। भाषा चलती हुई है और सजीव है। शब्दचयन हास्योद्रेक को ध्यान में रखकर किया गया है। शब्दों का कीडा-कीतुक, बाजीगरी आदि की छटा इनके व्यग के लेखों में पढ़ने को मिल सकती है। वे एक ओर जहां समाज का सस्कार कर रहे है वहाँ भाषा के संस्कार में भी योग टे रहे है।

इस प्रकार की शैली उनके यात्रा या भ्रमण्यसंबंधी लेखों में मिलती हैं। इन लेखों में जहाँ उनकी पर्यवेद्यण शक्ति का पता लगता है वहाँ उनके फक्कड़पन, सजीवता एव जिदादिली का भी पता लगता है। ये लेख स्वन्छंद शेली में लिखे गए हैं। एक श्रोर लेखक का हृदय स्वन्छंद विचरण कर रहा है दूसरी श्रोर भाषा बंघनरहित श्रीर मुक्त है। हृदय श्रीर भाषा का ताटात्म्य देखने को भिल सकता है। मन की मौज के श्रमुरूप कहीं कहीं छोटे सरल सरस वाक्यखड़, कहीं कहीं लबी बदिशें, उपमा रूपक की छटा, कहीं श्रालकरण का प्रदर्शन श्रीर कहीं मृहाविरों, लोकोक्तियों, चुटकुलों श्रादि का चमत्कार ! इनमें संस्कृत की माधुरी, हिंदी की मिठाम, उद्भारसी की चाशनी है। निबंध-लेखन की हिष्ट से भारतेदु के ये स्वच्छंद शैली के लेख सबसे श्रिष्ठक सफल माने जाएँगे।

वस्तुप्रधान श्रौर विचारप्रधान लेखों के श्रारिरिक्त भारतेंदु के कुछ निबध ऐसे भी हैं जिन्हें वातावरणप्रधान कहा जा सकता है। इन लेखो का उद्देश्य वातावरण का चित्रण है। वातावरण के अनुसार इनकी शैली गंभीर संयत या चलती हुई है।

भारतेंद्र के कुछ लेख ऐसे भी हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि उनका उद्देश्य लेखक के भाषाधिकार का प्रदर्शन है। इन लेखों का शब्दचयन तैत्सम पदावली से भाराकात है और उसमें कृत्रिमता कूट-कूट कर भरी है। उनसे पाठक चाहे चमत्कृत भले ही हो जाय किंतु वे उनको पढ़कर हॅसे बिना नहीं रह सकते। उदय-पुरोदय में सरकृत की पदावली का आधिक्य है और खुशी में कारसी के क्लिष्ट शब्द कूट क्र कर भरे है।

भारतेद की भाषा-शैली का जो वर्गीकरण ऊपर किया गया है वह ऋत्यत सिक्षत श्रीर श्रपूर्ण है। जो कोटियाँ निर्घारित की गई है वे भी निश्चित एव स्थिर नहीं हैं। प्रत्युत्पन्नमित श्रालोचक श्रीर विचारक इनके श्रीर भी सुद्रम, वैज्ञानिक, विश्लेषण श्रीर वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकते है। फिर भी इतना तो श्रवश्य कहा जा सकता है कि भारते दु हरिश्चंद्र ऋत्यंत सफल ऋौर सरस हृदय कवि थे ऋौर वे कविमर्भज्ञ भी थे । वे हृदय और भाषा दोनों के पारखी थे । वे शब्दों की ख्रात्मा पहचानते थे । इसी से उनका शब्दचयन क्या काव्य क्या गद्य सभी जगह ऋत्यंत मार्मिक श्रीर सफल हुन्ना है त्रौर वह त्रशक्तता, जटिलता, दुरूहता, त्रस्पघ्टता त्रौर शिथिलता से कोसों दर है। वस्तुरिथित श्रौर कल्पना दोनो का उसमै योग था। इसी से उन्होंने इस देश की प्राचीन शब्दसपत्ति सस्कृत को हिंदी का श्राधार बनाया। हिंदी की स्वामाविक मिठास को विकसित किया और उद्ध फारसी के सक्षम शब्दो को अपनाए रखा । ऐसा केवल भारतेद्व ने ही किया हो यह बात नहीं, भारतेद्व-युग के किसी प्रमुख लेखक ने उद्किकी मुहाविरेदार पदावली का बहिष्कार नहीं किया। इस प्रकार भाषा-शैली का चलतापन, सरलता श्रीर उसकी सरसता पूरे भारतेद्व-युग की विशिष्टता बन गई। भारतेदु इस युग के निर्माता श्रीर पथप्रदर्शक हैं। इसी-लिये इसका बहुत कुछ श्रेय उनको है।

भारतेदु हरिश्चद्र ने इस प्रकार श्रापने युग को भाषा-शाली की विषम समस्या को श्रापने ढंग से सुलभाकर हिंदी के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। उनका श्रोर उनके युग का यही सदेश है कि भाषा-शैली का निखार उसके सरल स्वामाविक विकास में है, उसकी सजीवता में, उसके चलतेपन में है, उसकी मुहाविरेदानी श्रोर संयत प्रयोगों में है। तत्सम पदावली का श्रातिरेक चाहे लेखक की विद्वत्ता की धाक जमा दे किंतु वह भाषा के विकास में कदापि सहायक नहीं हो सकता। भारतेंदु की भाषा-शैली श्राज के लेखकों को बहुत कुछ सिखा सकती है।

# भारतेंदु के 🦳

### पुरातस्व

- १. रामायण का समय
- २. ग्रकवर ग्रीर ग्रीरगजेव
- ३. मिएकिएका
- ४. काशी
- [ भारतेदु के पास पुरातत्त्व सबधी सामग्री का बड़ा श्रव्छा सग्रह था। 'पुरातत्त्व-सग्रह' में उन्होंने बहुत से शिलालेख श्रीर दानपत्रादि की श्रतिलिपि दी है। प्रस्तुत निबंध इसी सग्रह से चुने गए है।
  - 'रामायण का समय' सास्कृतिक महत्ता का लेख है। इसमें लेखक ने तत्कालीन प्रचलित जीवन का चित्र स्प्रकित किया है।
  - ' श्रकबर श्रौर श्रौरगजेब' में इन दो शासको का तुलनात्मक श्रध्ययन किया गया है। लेखक ने श्रपने विचारों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए युक्तियाँ दी है। जसवंतसिंह के पत्र के उद्धरण से इस लेख की मनोरंजता श्रौर भी बढ़ जाती है।
  - 'मिण्किणिका' श्रीर 'काशी' में इन दोनों के ऐतिहासिक विकास की कथा कही गई है। इसमें भक्तों की श्रद्धालु दृष्टि न रखकर विवेचकों की श्रालोचनात्मक दृष्टि से काम लिया गया है।

### रामायण का समय।

### ( रामायण वनने के समय की कौन कौन वातें विचार करने के योग्य है )

पुराने समय की बातों को जब सोचिये और विचार की जिये तो उनका ठीक ठीक पता एक ही वेर नहीं लगता, जितने नये नये अन्थ देखते जाइये उतनी ही नई नई बाते प्रकट होती जाती है। इस विद्या के थिपय में बुद्धिमानों के ग्रांज कल दो मत है। एक तो वह जो बिना ग्राच्छी तरह सोचे बिचारे, पुराने ग्रामें विद्यानों की चाल पर चलते हैं ग्रोर उसी के ग्रानुमार लिग्वने पटने भी है ग्रीर दूसरे वे लोग जिन को किसी बात का हठ नहीं है, जो बात नई जाहिर होती गई उन को मानते गये। दूसरा मा बहुत हु करन ग्रीर ठीक तो है, पर पहिला मत माननेवालों को ऐकि वेरियन (Antiquarian) बनने का नड़ा सुभीता रहता है। दो चार ऐसी बधी बाते हैं जिन्हें कहने ही से वे पिर वेरिया हो जो मूिचाँ मिले वह जैनो की है, हिन्दू लोग तातार से वा ग्रोर कहीं पिर छम न ग्राप होंगे। ग्रामें यहा मूर्तिपूजा नहीं होती थी, इत्यादि, कई बाते बहुत मामूली हे, जिन के कहने ही से ग्रादमी कि कि होती थी, इत्यादि, कई बाते बहुत मामूली हे, जिन के कहने ही से ग्रादमी कि कि होती थी, इत्यादि, कई बाते बहुत मामूली हे, जिन के कहने ही से ग्रादमी कि कि होती थी, इत्यादि, कई बाते बहुत मामूली हे, जिन के कहने ही से ग्रादमी कि कि होती थी, इत्यादि, कई बाते बहुत मामूली हे, जिन के कहने ही से ग्रादमी कि उसी थीडी सी बाते खुन कर दिखाते हैं जो बहुत से विद्वानों की जानकारी में ग्राज तक नहीं ग्राई है।

रामायण बनने का समय बहुत पुराना है, यह सब मानते है। इस से उस मं की वार्तें मिलती है वे उस जमाने में हिन्दुस्तान में बरती जाती थीं, यह निश्चय हुआ । इससे यहा वे ही बातें दिखाई जाती हैं जो वास्तव में पुरानी है पर अब तक नई मानी जाती हैं और विदेशी लोग जिन को अपनी कह कर अभिमान करते हैं।

रामायण कैसा सुन्दर प्रनथ है स्रोर इस की कविता केमी सहज स्रोर मीठी है। इस से जिन लोगो ने इसकी मेर की है व स्त्र-छी तरह जानते हैं, कहने की स्त्रावश्यकता नहीं। स्त्रोर इस में धर्म्मनीति कैसी स्रन्छी चाल पर कही है, यह भी सब पर प्रकट ही है। इस से इम यहा पर स्त्रीर बातों को छोड़ कर केवल वहीं बातें दिखाना चाहते हैं जो प्राचीन विद्या (ऐटीक्वेटी) से सम्बन्ध रखती है।

्र<mark>वालकाराड —</mark> त्रयोध्या के वर्णन में किले की छत पर यत्र रखना लिखा है। यंत्र का ऋर्य कल हैं इस से यह स्पष्ट होता है कि उस जमाने में किले

<sup>\*</sup> यन्त्र उसको कहते हैं जिससे कुछ चलाया जाय। श्रीगीता जी में लिखा है

की बचावट के हेतु किसी तरह की कल अवश्य काम में लाई जाती थी, चाहे वे तोप हो या और किसी तरह की चीज (या यत्र से दूरवीन मतलब हो )।

शतब्नी अपह उस चीज को कहते हैं जिस से से के झो ब्रादमी एक साथ भारे जा सकें । कोषों में इस शब्द के अर्थ यह दिए हैं कि शतब्नी उस प्रकार की कल का नाम है जिससे पत्थर और लोहें के दुकड़ें छूट कर बहुत से आदिमियों के प्रारा लेते हैं और इसी का दूसरा नाम वृश्चिकाली है। (सर राजा राधाकान्त देव का शब्दकल्पटम देखों।) इस से मालूम होता है कि उस समय में तोप या ठीक उसी प्रकार का कोई दूसरा शस्त्र अवश्य था।

श्रयोध्या के वर्णन में उस की गलियों में जैन फकीरों का फिरना लिखा है, इस से प्रकट है कि रामायण के बनने से पहिले जैनियों का मत था।

''ईश्वरः सर्व्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्व्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया''। ईश्वर प्राणियो के हृदय में रहता है ग्रीर वह भूत मात्र को जो (मानो) कल पर बैठे है माया से घुमाता है। तो इस से स्पष्ट प्रकट होता है कि यन्त्र से इस श्लोक में किसी ऐसी चीज से मतलब है जो चरखे की तरह घूमती जाय। कल शब्द भी हिन्दी है ''कल गती'' से बना हो वा ''कल प्रेरणे'' से निकला होगा (किव कल्पड़म कोष देखों) दोनो ऋर्य से उस चीज को कहेंगे जो ऋाप चले वा दूसरे को चलावै।

\* शतब्नी को यन्त्र करके लिखा है। शतब्नी कौन चीज है इस का निश्चय नहीं होता। तीन चीज में इस का सन्देह हो सकता है, एक तोप, दूसरे मतवाले—तीसरे जम्हीरे में। इस के वर्णन में जो र लच्या लिखे है उन से तोप का तो ठीक सन्देह होता है, पर यह मुफ्ते अब तक कहीं नहीं मिला कि ये शतब्नियाँ आग के बल से चलाई जाती थीं, इसी से उन के तोप होने में कुछ सन्देह हो सकता है। मतवाले से शतब्नी के लच्या कुछ नहीं मिलते, क्योंकि मतवाले तो पहाड़ों वा किलों पर से कोल्हू की तरह लुडकाये जाते है और इसके लच्याों से मालूम होता है कि शतब्नी वह वस्तु है जिस से पत्थर छूटें। जहमीरा वा जम्हीरा एक चीज़ है, उस से पत्थर छुट छुट कर दुरमन की जान लेते हैं (हिन्दुस्तान की तवारीख में मुहम्मद कासिम की लड़ाई देखों) इससे शतब्नी के लच्या बहुत मिलते हैं। पर रामायण में लिखा है कि लोहे की शतब्नी होती थीं और फिर मुद्रकायड में टूटे हुए चुचों की उपमा शतब्नी की दी है। इस से फिर सन्देह होता है कि हो न हो यह तोप ही हो। रामायण के सिवा और पुराणों में भी किले पर शतब्नी लगाना लिखा है। (मत्स्यपुराण में राजधम्म वर्णन में) दुर्गे यन्त्रा. प्रकर्तब्याः नाना प्रहरणान्विता.। सहस्वधातिनो राजस्तैस्त रच्या विधीयते।।१।।

जिस समय राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया उस समय का वर्णन है कि रानी कौशिल्या ने अपने हाथ से घोडे को तनवार से काटा । इस गत से प्रगट होता है कि आगे की स्त्रियों को इतनी शिक्षा दी जाती थी कि वह शस्त्रविद्या में भी अति निपुणता रखती थी।

श्रमी एशियाटिक सोसाइटी के जरनल में पाइत प्राण्नाथ एम० ए० ने इस का खराइन किया है कि बराहिमिहर के काल में श्रीकृष्ण की पूजा ईश्वर समक्त के नहीं करते थे श्रीर बराहिमिहर के श्लोकों ही से श्रीकृष्ण की पूजा श्रीर देवतापन का सबूत भी दिया है। श्रीर भी नहुत से विद्वान इस बात में कराड़ा करते हैं। श्रीर योरोप के विद्वानों में बहुतों का यह मत है कि श्रीकृष्ण की पूजा चले थोड़े ही दिन हुए, पर ४० सर्ग के दूसरे श्लोक में नारायण के वास्ते दूसरा शब्द वासुदेव लिखा है श्रीर किर पचीसबे श्लोक में किपलदेव जी को वामुदेव का श्रवतार लिखा है; इस स स्पष्ट प्रगट है कि उस काल से शिकृष्ण को लोक नारायण कर के जानते श्रीर मानते हैं \*।

अयोध्याकाएड---२०वे सर्ग के २६ श्लोक मं रानी कैकेयी ने राम जी को बन जाते समय आजा दिया कि मुनियो की तरह तुम भी मास न खाना, केवल कद मूल पर अपनी गुजरान करना इस से प्रगट है कि उस समय मुनि लोग मास नहीं खाते थे।

३०वें सर्ग के २६ श्लोक में गोलोक का वर्णन है। प्रायः नये विद्वानों का मत है कि गोलोक इत्यादि पुराणों के बनने के समय के पीछे निकाले गए है स्त्रौर इसी से सब पुराणों में इन का वर्णन नहीं मिलता। किन्तु इस वर्णन से यह बात बहुत स्पष्ट हो गई कि गोलोंक का होना हिन्दू लोग उस काल से मानते है जब कि रामायण बनी। ‡

दुर्गञ्च परिखोपेतं वप्राद्यालसयुतं । शतन्नीयन्त्रमुख्यैश्च शतशश्च समावृत ॥२॥

इस में ऊपर के श्लोक में शतब्नी के बदले सहस्त्रघाती शब्द है (यहा शत श्रीर सहस्त्र शब्दों से सुराद श्रनिगनत से हैं )। तोप की भाति सुरग उड़ाना भी यहां के लोग श्रिति प्राचीन काल से जानते हैं। श्रादि पर्व का ३७८ श्लोक देखों। सुरग शब्द ही भारत में लिखा है।

<sup>\*</sup> भारत के भी श्रादि पर्व का २४७ से २५३ श्लोक तक ख्रीर २४२७ से २४३२ श्लोक तक देखो । श्रीकृष्ण को परब्रह्म लिखा है। ख्रीर भी भारत में सभी स्थानों में है उदाहरण के हेतु एक पर्व मात्र लिखा ।

<sup>†</sup> यहां मांस से बिना यज्ञ के मास से मुराद होगी।

<sup>🙏</sup> वेद में ब्रह्म के घाम के वर्णन में लिखा है कि वहां ख्रनेक सींगो की गऊ हैं।

३२वें सर्ग में तैत्तिरीय शाखा श्रौर कठकालाप शाखा का नाम है। इस से प्रगट होता है कि वेद उस काल तक बहुत से हिस्सों में बॅट चुके थे।

रामजी के बन जाने की राह इस तरह बयान की गई है। श्रयोध्या से चल कर तमसा श्रयांत् टोस नदी के पार उतरे। फिर वेदश्रुति\*, गोमती, स्यन्दिका । श्रीर गगा पार होते हुए प्रयाग श्राये। श्रीर वहा से चित्रक्ट (जो कि रामायण के श्रनुसार १० कोस है) । गए। यह बिल्कुल सफर उन्हों ने पाच दिन में किया। श्रीर सुमन्त उन को पहुचा कर श्रगवेरपुर श्रर्थात् सिगरामऊ से दो दिन में श्रयोध्या पहुचा। पहली बात से प्रकट हुश्रा कि पुराने जमाने के कोस बड़े होते थे। श्रीर दूसरी बात से विदित हुश्रा कि सड़क उस समय में भी बनाई जाती थी, नहीं तो इतनी दूर की यात्रा का पाच दिन में तै करना कठिन था।

भरत जी जब अपने नाना के पास से, जो कि कैकेय अर्थात् ग़क्कर देश का राजा था, आने लगे तो उस ने कई बहुत बड़े और बलवान कुत्ते दिये और तेज दौड़नेवाले गदहों (खचर) के रथ पर उन को बिदा किया। वे सिन्धु और पजाब होते हुए इन्नुमती को पार कर अयोध्या आये। इस से दो बात प्रकट हुई, एक तो यह कि उस काल मे कैकेय देश में गदहें और कुत्ते अच्छे होते थे, दूसरे यह कि वहां की हिन्दुस्तान से राह सिन्धु देकर थी।

७७वे सर्ग मे मूर्त्तियो का वर्णन है, इस से दयानन्द सरस्वती इत्यादि का यह कहना कि रामायण मे कहीं मूर्त्ति पूजन का नाम नहीं है श्रप्रमाण होता है।

इसी स्थान में निषाद का लड़ाई की नौकान्नों के तैयार करने का वर्णन है, जिस से यह बात प्रमाणित होती है कि उस काल के लोग स्थल की भाति पानी पर भी लड़ सकते थे।

दित्तगा के लोगों की सिर में फूल गूधने की बडी प्रशसा लिखी है। इस से यह बात भलकती है कि उत्तर के देश में फूल गूधने का विशेष रिवाज नहीं था।

<sup>\*</sup> वेदसा नाम की एक छोटी नदी गोमती में मिलती है, शायद उसी का नाम वेदश्रुति लिखा है।

<sup>ं</sup> जिस को ऋब सई कहते है।

<sup>्</sup>रं यह बड़े सन्देह की बात है कि श्रव जो चित्रकूट माना जाता है वह प्रयाग से तीन चार मजिल है पर यहा दस कोस लिखा है। इस दस कोस से यह श्राशय है कि वहा से उस पर्वत की श्रेणी (लाइन) श्रारम्भ होती है, पर जहां डेरा किया था वह स्थान दूर होगा।

१०८ सर्ग में जावालि मुनि ने चार्गक का मत वर्णन किया है। श्रीर फिर १०६ सर्ग में बुध का नाम श्रीर उन के मत का वर्णन है। इस से प्रकट है कि ये दोनोण्वेद के विरुद्ध मत उस समय में भी हिन्दुस्तान में फैले हुए थे। श्रभी हम उत्पर बालकारण्ड में जैनियों के उस काल में रहने का जिक्र कर चुके हैं तो श्रव ये सब बातें रामायण के बनने के समय, बुध के जन्म का श्रीर बौद्ध श्रीर जैन मत श्रलग होने के समय की विवेचना में कितनी हलचल डालगी, प्रगट है।

श्रारग्यकाग्ड—चौथे सर्ग के २२ श्लोक में लिखा है कि श्रमुरो की यह पुरानी चाल है कि वे श्रपने मुदें गाडते हैं। इस से प्रगट है कि वेट के विरुद्ध मत माननेवालों में यह रीति सदा से चली श्राती है।

किष्किन्धाकाएड—११वें सर्ग के १६ श्लोक में कलम ग्रथांत् जोधरी के खेत का बयान है, श्रीर कोप में ''लेखनी कलम इत्यिप'' लिखा है इस वाक्य से प्रगट होता है कि कलम लिखने की चीज का नाम सस्कृत में भी है श्रीर वह श्रीर चीजों के साथ जोधरी का भी होता था; श्रीर इसी से यह भी साफ हो जाता है कि सिवा ताड़ के पत्र के काग़ज पर भी श्रागे के लोग लिखते थे, क्योंकि ताड़ पर मिटने के डर से सिर्फ़ लोहे की कलम से लिखा जा सकता है जैसा कि श्रव तक बंगाले श्रीर श्रोड़ीसे में रिवाज है।

६२ वे सर्ग के ३ श्लोक में पुराणों का वर्णन है, जिस से नई तिवयत स्त्रीर नई तलाश ( लाइट ) के लोगों का यह कहना कि पुराण सब बहुत नए हैं कहा तक ठीक है स्त्राप लोगों पर स्त्राप से स्त्राप विदित होगा।

इस काड में श्रीर बातों की भाति यह भी ध्यान करने के योग्य है कि रामजी ने बालि से मनु के २ श्लोक कहे हैं श्रीर यह भी कहा है कि मनु भी इसको प्रमाण मानते हैं । इस से प्रगट हुआ कि मनु की सहिता उस काल में भी बड़ी प्रामाणिक श्रीर प्रतिष्ठित समभी जाती थी। †

सुन्द्रकाएड — तीसरे सर्ग के १८ श्लोक में किले के शस्त्रालय (सिलहगाह) के वर्णन में लिखा है कि जिस तरह से स्त्री गहनों से सजी रहती है वैसे ही बुर्ज यंत्रों से सजे हुए थे। इस से स्पष्ट प्रगट होता है कि तोप या श्रीर किसी प्रकार का ऐसा हथियार जिससे कि दूर से गोले की भाति कोई वस्तु छूट वर जान ले, उस समय में श्रवश्य था।

इस विषय के लिये "सज्जनबिलास" देखो ।

<sup>†</sup> भारत में भी कई स्थान पर मनु का नाम है। उदाहरण के हेतु त्र्यादि पर्वे का १७२२ श्लोक देखों।

चौथे सर्ग के १८ श्लोक में फिर किले पर शतशी रखने का वर्णन है।

पूर्वे सर्ग के पहिले श्लोक में लिखा है कि चन्द्रमा सूर्य्य के प्रकाश से चमकता है। इस से स्पष्ट प्रकट होता है कि उस समय में ज्योतिषविद्या की बैड़ी
उन्नति थी।

हवे सर्ग के १३ श्लोक में लिखा है कि पुष्पक-विमान के चारों श्रीर सोने के हुंडार बने थे श्रीर खाने पीने की सब वस्तु उस में रक्खी रहा करती थीं श्रीर वह बहुत से लोगों को बिठला कर एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाता था। इस से सोचा जाता है कि यह विमान निस्सन्डेह कोई बेलून की भाति की वस्तु होगी। श्रीर हुडार उस में पहचान के हेतु लगाये गये होगे।

ह्वे सर्ग के २५ श्रीर २६ श्लोको मे वर्णन है कि लका मे जो गलीचे बिछे थे उनमे घर, नदी, जगल इत्यादि बुने हुए थे। श्रव यदि विलायत का कोई ग़लीचा श्राता है, जिस मे मकान, उद्यान इत्यादि बने रहते है तो देख कर हम लोग कैसा श्राश्चर्य करते है। कैसे सोच की बात है कि हम लोग नहीं जानते कि हमारे हिन्दुस्तान में भी इस प्रकार की चीज पहिले बनती थी। यहीं पर जब हनुमान जी ने रावण के मन्दिरों को जा कर देखा है तो उस में भोजन के श्रनेक प्रकार के घातुश्रों के मिण्यों के श्रीर काच के पात्रों को भी देखा है। चिमचा काटा श्रादि भी उस समय होता था श्रीर बड़ी शोभा से खाना बुना जाता था। श्रीर भी श्रंगरेजी चाल के पात्र श्रीर गहने भुवनेश्वर के मन्दिर में भी बहुत प्राचीन काल के बने है। बाबू राजेन्द्रलाल मित्र का उडीसा प्रथम भाग देखों।

इसी स्थान मे श्रशोक बन में जानकी जो के शिशिपा के दरखत के नीचे रहने का वर्णन है।

हिन्दुस्तान के बहुत से परिडिंतों का निश्चय है कि शिशिपा शीशम दृत्व को कहते हैं। िकन्तु हमारी बुद्धि में शिशिपा सीताफल अर्थात् शरीफें के दृत्व को कहते हैं। इस के दो बड़े भारी सबूत हैं। प्रथम तो यह िक यदि जानकी जी से शरीफ़ें से कुछ सबंध नहीं तो सारा हिन्दुस्तान उसको सीताफल क्यों कहता है। दूसरे यह िक महाभारत के आदि पर्व में राजा जन्मेजय की सर्पयज्ञ की कथा में एक श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि आस्तीक की दोहाई सुन कर जो साप न हट जायगा उसका सिर शिश वृक्ष के फल की तरह सौ दुकड़े हो जायगा अ

श्रास्तीकवचन श्रुत्वा यः सप्पें न निवर्त्तते ।
 शतधा भिद्यते मूर्घा शिशिवृद्धफल यथा ॥

स्रीर शिशपा दोनो एक ही दृत के नाम है यह कोपो ने स्रीर नामों के सम्बन्ध से स्पष्ट है। शीशम के दृक्ष में ऐसा कोई फल नई। होता जिन में कि बहुत से दुकड़े हो ि स्रीर शरीफ़ों का फल ठीक ऐसा ही होता है जैसा कि श्लोक में लिखा है। इससे लोग निश्चय करें कि सीता जी शरीफ़ों ही के दृक्ष के नीचे थीं।

१८वें सर्ग के १२ श्लोक मं गुलाव पाश का वर्णन है। इसलिए हमारे भाई लोग यह न समक्षे कि यह निधि हम को मुक्तमानों से मिली है, यह हिन्दुस्तान ही की पुरानी वस्तु है।

३०वे सर्ग के १८ श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मण, ज्त्री, वैश्य प्रायः संस्कृत बोलते थे, किन्तु जब छोटे लोगों से बात करते थे तो ये संस्कृत से नीच भाषा में बोलते थे। इस से बहुत लोगों का यह कहना कि संस्कृत कभी बोली ही नहीं जाती थी खडित होता है। हॉ, इस में कोई सन्देह नहीं, सब इस को काम में नहीं लाते थे।

६४वे सर्ग के २४ श्लोक मं लिखा है कि हनुमान जी राज्य के सिर इस तरह से तोड़ २ कर फेकते थे जैसे यत्र से ढंले छूटे इस से ऊपर जहा हम यंत्रों का वर्णन कर आए है उससे लोग समभै कि वह निस्सन्देह कोई ऐसी वस्तु थी जिस से गोली या ककड पत्थर छोड़े जाते थे।

लंकाकाग्रड—(३ सर्ग १२ श्लोक) (३ सर्ग १३ श्लोक) (३ सर्ग १६ श्लोक) (३ सर्ग १७ श्लोक) (४ सर्ग २३ श्लोक) (२१ सर्ग श्लोक अपन्त का) (३६ सर्ग २६ श्लोक) (६० सर्ग ५४ श्लोक) (६१ सर्ग ३२ श्लोक) (७६ सर्ग ६८ श्लोक) (८६ सर्ग २२ श्लोक) इन श्लोको मे यत्र और शतव्नी का वर्णन है।

यन्त्र ख्रीर शतब्दी ये रामायण में किस २ प्रकार से वर्णन की गई हैं यह ऊपर के श्लोकों के देखने से प्रगट होगा। इन दोनों के विषय में हमें कुछ विशेष कहना नहीं है, क्योंकि हमारे पाठकों पर ख्राप से ख्राप यह प्रगट होगा कि यंत्र ख्रीर शतब्दी का कोई रूप रामायण से हम ठीक नहीं कर सकते।

पत्थर दोने की कल किसी चाल की बालमीकि जी के समय में अवश्य रही होगी। श्रीर किवाड़ भी किसी चाल की कल से बद किये जाते होगे।

यत्र बहुत ऊँचे २ भी होते थे, जैसा कि कुम्भकर्ण की उपमा में कहा गया है। शतब्नी फौलाद की बनती थी श्रौर वृद्धों की तरह लम्बी होती थी श्रौर केवल किले ही पर नहीं रहती थी, परन्तु लड़ाई में भी लाई जाती थी। इन बातों से हमारा यह कहना तो ठीक ज्ञात होता है कि आगो कल श्रवश्य थी पर शतव्नी किस चाल का हथियार था यह हम नहीं कह सकते। †

११५ सर्ग ४२ श्लोक मै राजा भोज के बेटे के नाम से जो सिंह क्रीर रिंकु की कहानी प्रसिद्ध है वह टीक २ यहां कही गई है।

(१५ सर्ग २७ श्लोक) राम जी से ब्रह्मा ने कहा है कि सीता लच्नी है श्रीर श्राप कृष्या हैं। (इस से हमारा वासुदेव शब्द वाला पहिला प्रमाण श्रीर भी दह होता है)। ‡

( १२६ सर्ग ३ श्लोक ) पुराणो का वर्णन है।

(१३० सर्ग) जब राजा लोग राज पर बैठते थे तब नजर खिलस्रत इत्यादि स्नागे भी ली स्रोर दी जाती थीं! इसी मर्ग में लिखा है कि रामायण बाल्मीिक जी ने जो पहिले से बनाया है वह जो सुनता है सो सब पापो से छूट जाता है। इसमें (पुराकृत) पद से जैसे मनु का शास्त्र भृगु ने एकत्र किया वैसे ही बाल्मीिक जी की कविता भी किसी ने एकत्र किया है यह सदेह होता है। इसी सर्ग के १२० श्लोक में लिखा है कि जो रामायण लिखते है उनको भी पुण्य होता है। इस से उस काल में पोथिया लिखी जाती थी, यह भी स्पष्ट है।

उत्तरकाराड — उत्तरकाराड में बहुत सी बाते अपूर्व श्रीर कहने सुनने के योग्य है, पर श्रांगरेज विद्वानों ने उस के बनने का काल रामायरा से पीछे माना है, इस से हमारा उन बातों के लिखने का उत्साह जाता रहा तब भी जो बाते विशेष दृष्टि देने के योग्य है यहां लिखी जाती है।

<sup>\*</sup> महाभारत की टीका में युद्ध में नीलकट चतुर्घर ने यत्र का स्त्रर्थ स्त्रिग्न यत्र लिखा है, पर राजा राधाकान्त ने ऋग्नियत्र स्त्रीर ऋग्न्यस्त्र इन दोनो शब्दों का स्त्रर्थ बन्दूक किया है ( "कामान बन्दूक इति भाषा") ऋगैर दास्यत्र का स्त्रर्थ कल लिखा है । महाभारत में एक जगह ऋगैर लिखा है "यत्रस्य गुण्यदोषी न विचार्यों मधुसुदन । स्त्रहं यत्रो भवान यत्री न में दोषों न में गुण्यः"।

<sup>ं</sup> विजयरिक्त ग्रन्थ मे लिखा है "श्रयः कटकर छन्ना शतब्नी महती शिला" श्रर्थात् लोहे के काटो से छिपाई हुई शिला का नाम शतब्नी है। मेदिनीकोष में करज भी इस का नाम है।

<sup>‡</sup> पाणिनि के सूत्रों में भी वासुदेव त्रादि शब्द मिले है। इस विषय का विस्तार हमारे प्रबन्ध वैष्णवता श्रीर भारतवर्ष में देखो।

(४४ सर्ग श्लोक ४२।४३) रावण शिव जी की पूजा करना था % इस से दयानन्द स्वामी का यह कहना कि रामायण मं मूर्तिपृजा नहीं है खडित होता है। हॉ, यदि वे भी यह कह दे कि यह काड दोपक है या नया बना है तो इस का उत्तर नहीं।

( ५३ सर्ग श्लोक २०,२१,२३ ) श्रोक्वाणावतार का वर्णन है † विदित हो कि तीसरे सर्ग के १२ श्लोक में भी एक जगह विष्णु का नाम गोविन्द कहा है "गोविन्दकरिनस्टता" श्रोर गोविन्द श्रीक्वाण का नाम तब पड़ा है जब गोबर्द्धन उठाया है, यह विष्णुपुराणादिक से सिद्ध है, यथा "गोविन्द इति चा+यधात्" तो इसमें भी हमारी बालकाड वाली युक्ति सिद्ध हुई।

(६४ सर्ग श्लोक ८) छुन्टोविटः पुराणज्ञान इस वाक्य म पुराणो का वर्णन किया है। पुराणजैश्च महात्मिभः इन्यादि वाक्यों में ऋौर भी कई स्थानो पर पुराणों का वर्णन है ऋौर पुराणों की ऋनक कथा भो इस कायड में मिलतों है। इस से यह निश्चय होता है कि उत्तरकायड के बनने के पहले पुराण नव बन चुके थे।

पुराणों के विषय की बहुत सी शकाए काल कम में मिट गई। जिन पुराणों को विलायती विद्वानों ने चार पांच सौ बरम का बना बतलाया था उनकी मात सात सौ बरस की प्राचीन पुस्तकें मिली। लोग भागवत ही को बोपदेव का बनाया कहते थे, किन्तु चन्द के रायसे में भागवत का वर्णन मिलने से और प्राचीन पुस्तकों से यह सब बातै खडित हो गई।

उत्तरकारड से मालूम होता है कि ऋयोध्या, काशी ऋौर प्रयाग ये तीनो राज्य उस समय ऋलग थे ऋौर उस समय हिन्दुस्तान मे तीन सौ राज्य ऋलग २ थे।

इसी कारड के चौरानवे सर्ग में यह लिखा है कि उत्तरकारड भागव ऋषि ने बनाया है। यह भी एक ख्राश्चर्य्य की बात है। इस वाक्य से तो ख्रगरेजी विद्वानों का सन्देह सिद्ध होता है।

\* यत्र सन् यातीह रावणो राव्यसेश्वरः जाम्बूनद्मम लिङ्ग तत्र तत्र स्म नीयते॥४२॥ वालुकावेदिमध्ये तुतिह्निङ्ग स्थाप्य रावणाः स्राचयमास गम्बेश्च पुष्पेश्चामृतगन्धिमः॥४३॥

उत्पत्स्यते हि लोके ऽस्मिन् यदूना कीर्तिवर्द्धनः । वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविष्रहः ॥२०॥ सते मोच्चिता शापात् राजस्तस्माद्भविष्यति । कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति ॥२१॥ भारावतरणार्थे हि नरनारायणावुमौ । उत्पत्स्येते महावीयौं कलौ युग उपस्थिते ॥२२॥

### त्रकबर और जीतंत्रहेव।

में ने बादशाहदर्पण नामक अपने छोटे इतिहास में अकबर और और गजेंब की बुद्धि और स्वभाव का तारतम्य दिखलाया है। अब पूर्वोक्त राजा साहब की अङ्गरेजी किताबों में सन् १७८२ से लेकर १८०२ तक के जो पुराने एशियाटिक रिस चेंज के नम्बर मिले है उन में जोधपुर के राजा जसवन्त सिंह का वह पत्र भी मिना है जो उन्हों ने और गजेंब को लिखा था और श्रीयुक्त राजा शिवप्रमाद सी ए एस० आई० ने भी अपने इतिहास में जिस का कुछ वर्णन किया है। तथा मेरे मित्र पिडत गणेशराम जी व्यास ने सुक्त को दिका मिली है, जिस मैं कुछ अकबर का वर्णन है। इन दोनों को हम यहा प्रकाश करते है, जिस से पूर्वोक्त दोनों बादशाहों का स्पष्ट चित्त और विचार (Policy) प्रकट हो जायगी।

यह टीका राजा रामदास कछ्जाहे की बनाई है। स्रपना वश उस ने यो लिखा है। कुलदेव को लेमराज उन के पुत्र माण्यिक्यगय फिर कम में मोकलरायधीरराय, नापाराय, (उनके पौत्र) पातलराय, रामाराय, चन्दाराय स्त्रीर उदयराज हुए। इन्ही उदयराज का पुत्र रामदाम हुस्रा, जो सर्व भाव से स्रक्रिश का सेवक है। स्रक्रवर के विषय में वह लिखता है:—

#### श्लोक

स्रामेरोरासमुद्रादवित वसुमती यः प्रतापेन तावत्। दूरे गः पाति मृत्योर्गप करममुचन्तीर्थवाणिष्यवृत्योः। स्रायश्रोषीत् पुराण् जपित च दिनकृत्राम योग विषत्ते। गङ्गाम्भोर्मित्रमम्भो न च पिवति जयत्येप जल्लालुदीन्द्रः॥३॥ स्रङ्ग वङ्ग कि इन्निकेट्ट-तिपुरा-कामता कामरूपा नान्ध कर्णाट-लाट द्राविङ्-मरहट द्वारका-चोल-पण्ड्यान्। भोटान्न नान्न्यरो-मजनक्त्रम-नान्यरज्ञान्। काशी-काश्मीर दका बलक बदलशा काबिलान् य प्रशास्ति।।४॥ काल्लुरामहिमाऽपनीयमनश्रुतिस्रिक्षिणेद्वचर्षम्यस्याच । धृतसगुण्यतन् तमप्रमेय पुरवनक्ष्यरान्यनाने नने ।।४॥

अर्थ- जो समुद्र से मेरू तक पृथ्वी को पालता है, जो मृत्यु से गउवों की रज्ञा करता है, जिस ने तीर्थ और व्यापार के कर छुड़ा दिए, जिस ने पुरान सुने, जो

सूर्य्य का नाम जपता, जो योग धारण करता हे श्रीर गगाजल छोड़ कर श्रीर पानी नहीं पीता उस जलालुद्दीन की जय ।।३।।

• त्राग वग किलग सिलहट तिपुरा कामता (कामटी ?) कामरूप अध कर्णाटक लाट द्रविड महाराष्ट्र द्वारका चोल पाड्य भोट मारवाड उड़ीसा मलय खुरासान कदहार जम्बू काशी ढाका वलख चदखशा श्रीर कावुल को जो शासन करता है।।४।।

किलयुग की मिहमा से घटते हुए वेद गऊ द्विज श्रीर धर्म की रक्ता को सगुण शरीर जिस ने धारण किया है उस श्रप्रमेय पुरुप श्रकवरशाह को हम नमस्कार करते है ॥५॥

पाठक गणा ! त्रकवर की महिमा सुनी, यह किसी भाट की बनाई नहीं है एक कडर कळवाहे सन्निय महाराज की बनाई है। इमी से इस पर कौन न विश्वास करैगा। उस ने गो बध बद कर दिया था यह कविपरम्परा द्वारा तो श्रुत था ब्राव प्रमाण भी मिल गया। हिन्दुशास्त्रों को वह सुना करता था। यह तो और इतिहासों में लिखा है कि वह स्नादित्यवार को पवित्र समभतता है। देखिए उस के इस कार्य से गायत्री के देवता सूर्य के त्रादर से हिन्दू मात्र उस से कैसे प्रसन्न हुए होगे। मै समभता ह कि उस समय सूर्यवशी राजा बहुत थे और सूर्य को यह सम्मान दिखा कर ग्रकंबर ने सहज उन लोगों का चित्त वश कर लिया था। योग साधने से हिन्दुत्रों की प्रसन्नता ऋौर शरीर की रत्ता दोनों काम हुए । विशेष यह बात जानी गई कि वह गगाजल छोड़ कर श्रीर पानी नहीं पीता था। यह उसकी सब किया हिन्दुन्त्रों के वश करने को एक महामोहनास्त्र थी। इसी से उस की परमेश्वर का अवतार तक कहने में हिन्दुओं ने सकीच न किया। उस की लोग जगद्गुरु पुकारते थे । यह त्रागे वाले महाराज जसवन्त सिंह के पत्र से प्रकट होगा । इस के विरुद्ध श्रीरगजेब से हिन्दुश्री का जी कैसा दुःखी था श्रीर उस समय राज्य की भी कैसी ऋवनति थी यह भी इस पत्र ही से प्रकट हो जायगा हम विशेष क्या लिखे।

विदित हो कि इस पत्र के लेखक महाराज जसवन्त सिंह जोधपुर के महाराज गज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। सन् १६३८ में गज सिंह युद्ध में मारे गए। अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को अति करू और प्रजापीड़क समक्त कर गज सिंह ने त्याग कर दिया। यही अमर सिंह फिर शाहजहान के दरबार में रहा और वहा भी अपनी उद्धनता है एक दिन काम पर हाजिर नहीं हुआ। इस पर शाहजहां ने उस पर खर्माना किया। जुर्माना अदा करने को सलावत खा खजानची को भेजा। उस का भी अमर सिंह ने निरादर किया। इस पर बादशाह ने उस को दरबार में बुला

भेजा। यह स्रति क्रोधावेश में एक कटार लिए हुए दर्शर में निर्भय चला गया। बादशाह को क्रोधित देख कर रोषानल श्रीर भी भड़का । पहले सलावत का प्राण संहार किया फिर वही शस्त्र बादशाह पर चलाया । खम्मे मे लग कर कटार ,िगर पड़ी, कित उस स्राघात में बल इतना था कि खम्मे का दो ऋगुल पत्थर ट्रट गया दर्शर में चारों श्रोर हाहाकार हो गया । पाच बड़े बड़े मोगल सर्दारो को अमर ने श्रीर मारा । श्रांत में उस को उस का साला श्रर्ज़न गोरा (बूंदी का राजकमार ) पकडने चला. तो उस से भी लड़ा श्रीर उसी की तलवार से गिरा भी। श्रव तक तस्त पर लह की छीट श्रीर ट्रटा हुश्रा खम्मा उस के इस वीर दर्प का चिन्ह आगरे के किले में विद्यमान है। लाल किले का दरवाजा जिस से अमर सिंह श्राया था बुखारा दरवाजा कहलाता था: उस दिन से श्रमर फाटक कहलाता है। उस के सरदार चपावत गोती और कंपावत गोती भी दरबार में अपनी निज सैन्य ले कर घुस आए और बहुत से मुगलो को मार कर मारे गए। अमर सिंह की स्त्री बूदी की राजकुमारी पति का देह लेने को उसी हल्ले में अपने योद्धाओं को लिये किले में चली ब्राई ब्रौर देह ले गई ब्रौर डेरे में जा कर सती हो गई। इस घटना के वर्णन में राजपताने में कई ग्रन्थ ख्याल स्नादि बने हैं स्नीर स्नव तक इस लीला को नट सथरे-साही जोगी भवैये गवैये गाया करते है।

#### ग्रथ पत्र।

"सब प्रकार की स्तुति सर्व शक्तिमान जगदीश्वर को उचित है श्रीर श्राप की महिमा भी स्तुति करने के योग्य है जो चन्द्र श्रीर सूर्य की भाति चमकती है। यद्यपि मैं ने श्राज कल श्रपने को श्राप के हाथ से श्रलग कर लिया है किन्तु श्राप की जो सेवा हो उस को मैं सदा चित्त से करने को उद्यत हू। मेरी सदा इच्छा रहती है कि हिन्दुस्तान के बादशाह रईस मिर्जा राजे श्रीर राय लोग तथा ईरान त्रान रूम श्रीर शाम के सरदार लोग श्रीर सातो बादशाहत के निवासी श्रीर वे सब यात्री जो जल या थल के मार्ग से यात्रा करते है मेरी सेवा से उपकार लाम करें।

यह इच्छा मेरी ऐसी उत्तम है कि जिस में आप कोई दोष नहीं देख सकते। मैं ने पूर्व काल में जो कुछ आप की सेवा की है, उस पर ध्यान करके मुभ्क को

अग्रानि के सलावत खा जोर कैं जनाई बात तोरि घर पजर करेंजे जाय करकी । दिल्लीपित नाह के चलन चलबे को भए गाज्यों राज सिंह को सुनी है बात बरकी ।। कहें बनवारी बादशाह के तखत पास फरिक फरिक लोथ लोथन सी ग्रारकी । हिन्दुन की हद सद राखी तैं ग्रामर सिंह कर की बड़ाई कै बड़ाई जमधर की ।।

श्रित उचित जान पड़ता है कि मै नीचे लिखी हुई बातो पर श्राप का ध्यान दिलाऊ जिस मे राजा श्रीर प्रजा दोनों की भलाई है। मुफ्त को यह समाचार मिला है कि श्राप ने मुफ्त शुभचितक के विरुद्ध एक सैना नियत की है श्रीर मै ने यह भी मुना है कि ऐसी सैनाश्रों के नियत होने से श्राप का खजाना जो खाली हो गया है उस को पूरा करने को श्राप ने नाना प्रकार के कर भी लगाए है।

श्राप के परदादा महम्मद जलालुउद्दोन श्रक्यर ने जिन का सिंहासन श्रव स्वर्ग में है इस बड़े राज्य को ५२ बरस तक ऐसी सावधानी श्रीर उत्तमता से चलाया कि सब ज्ञाति के लोगों ने उससे सुख श्रीर श्रानन्द उठाया। क्या ईसाई, क्या मूसाई, क्या टाऊदी, क्या मुसल्मान, क्या ब्राह्मण, क्या नारितक, सब ने उन के राज्य में समान भाग से राजा का न्याय श्रीर राज्य का सुख भोग किया। श्रीर यही कारण है कि सब लोगा ने एक मुह हो कर उन को जगत्गुरु की पदवी दिया था।

शाहनशाह भुहम्मदन्ष्रद्दीन जहागीर ने जो स्रय नन्दनवन में विहार करते हैं उसी प्रकार २२ वरस राज्य किया स्रोर स्रयनी रचा की छाया से सब प्रजा को शीतल रक्खा। स्रोर ध्रयने स्राधित या सीमास्थित राजवर्ग को भी प्रसन्न रक्खा स्रोर स्रयने वाहू बल से शतुस्रो का दमन किया।

वैसे ही परम प्रतापी शाहजहां ने वत्तीत वरस राज्य करके अपना शुभ नाम अपने गुने से विख्यात किया।

श्राप के पूर्व पुरुपो की कीर्ति है। उन के विचार ऐसे उदार श्रौर महत् थे कि जहा उन्हों ने चरन रक्ला विजय लच्मी को हाथ जोड़े श्रपने सामने पाया श्रौर बहुत से देश श्रौर द्रव्य को श्रपने श्रविकार में किया। किन्तु श्राप के राज्य में वे देश श्रौर द्रव्य को श्रपने श्रविकार में किया। किन्तु श्राप के राज्य में वे देश श्रव श्रिकार से बाहर होते जाते हैं श्रौर जो लक्षण दिखलाई पड़ते हैं उस सें निश्चय होता है कि दिन दिन राज्य का च्य हो होगा। श्राप की प्रजा श्रिति दुःखी है श्रौर सब देश दुर्वल पड़ गये हैं। चारो श्रोर से बस्तियों के उजड़ जाने की श्रौर श्रवनेक प्रकार की दुःख ही की बाते सुनने में श्राती है। जब बादशाह श्रौर शाहजादों के देश की यह दशा है तब श्रौर रईसों की कीन कहें। श्रूरता तो केवल जिह्ना में श्रा रही है। व्यापारी लोग चारों श्रोर रोते हैं। मुसल्मान श्रव्यवस्थित हो रहे हैं। हिन्दू महा दुःखी है, यहा तक कि प्रजा को सन्व्या को खाने को भी नहीं मिलता श्रौर दिन को सब मारे दु.ख के श्रपना सिर पीटा करते हैं।

ऐसे बादशाह का राज्य के दिन स्थिर रह सकता है, जिस ने भारी कर से अपने प्रजा की ऐसी दुर्दशा कर डाली है ? पूरव से पिच्छ म तक सब लोग यही कहते है कि हिन्दुस्तान का बादशाह हिन्दुओं का ऐसा द्वेषी है कि वह बाह्मण से बड़ा योगी, वैरागी और सन्यासी पर भी कर लगाता है और अपने उत्तम तैमूरी वंश को इन धनहीन उदासीन लोगों को दु ख देकर कलकित करता है। अगर आप को उस

किताब पर विश्वास है जिन को ग्राप ईश्वर का वाक्य कहते हैं तो उस ने देन्तिए ईश्वर को मनुष्य मात्र का स्वामी लिखा है केवल मुसल्मानों का नहीं। उत्ति सामने गवर ग्रीर मुसल्मान दोनों रामान है। नान। रग के मनुष्य उर्गी ने अपने इच्छा से उत्पन्न किये है। ग्राप के मसजिदों में उस का नाम लेकर निक्नाते हैं ग्राप है। हाम के सिल्यु राव उर्मी की समरण का है। इस में किसी जाति को दुःख देना परमेश्वर को ग्राप्य करना है। इस तार जब कोई चित्र देखते हैं उस के वितेरे को समरण करते हैं ग्रीर किव की उत्ति के श्रानुसार जब कोई फूल स्वने हैं उन के बनानेवाले का ध्यान करते है।

निद्धान्त यह है कि हिन्दु श्रो पर जो श्राप ने कर लगान। चाहा है वह न्य र के परम विरुद्ध है। राज्य के प्रमुख को नाश बरनेवाला हे श्राप बल को शिलिक करनेवाला हे नथा हिन्दु स्तान के नीत रीत के श्रांत बिरुद्ध । बाद का न ख्राप मत का ऐसा श्राप्रह हो कि श्राप इस बात से बाज न ख्राप, ता पहल राष्ट्र सिंह से, जो हिन्दु श्रो में मुख्य है, यह कर लीजिए श्रोर फिर श्रपने इस श्रुम चिन्तक को बुनाइए, किन्तु यो प्रजापीडन वा रण भग और धार्म की उत्तर उत्तर चित्त के निरुद्ध है। बड़े श्राश्चर्य की बात है कि श्राप क मित्रयो ने ज्ञाप दो देस हानि कर विषय में कोई उत्तम मन्त्र नहीं दिया। ''

# 1

श्रहा! ससार का भी कैसा स्वरूप है श्रीर नित्य यह कुछ से कुछ हुआ जाता है, पर लोग इस को नहीं समभते श्रीर इसी में मग्न रहते हैं। जहां लाखों रुपये के बड़े बड़े श्रीर हढ मन्दिर बने थे वहा अब कुछ भी नहीं है श्रीर जो लाखों रुपये श्रपने हाथ से उपार्जन श्रीर व्यय करते थे उन के वशवाले भीख मागते फिरते हैं नित्य नित्य नए नए स्थान बनते जाते हैं वैमें ही नए नए लोग होते जाते हैं।

यह मिणकिर्णिका तीर्थ सब स्थानो मे प्रसिद्ध है स्त्रीर हिन्दू धर्म्मवालो को इस का आग्रह सर्व्वदा से रहा है। इसी कारण जो बड़े बड़े राजा हुए उन सबों ने इस स्थान पर कीर्त्ति करनी चाही श्रीर एक के नाम को मिटा कर दूसरा श्रपना नाम करता रहा । इस स्थान पर तीर्थ दो है, एक तो गगाजी दूसरा चक्रपुष्क-रिखी तीर्थ श्रीर इन दोनों पर लोगो की सदा दृष्टि रही । घाट के नीचे ब्रह्मनाल स्रीर नीलकठ तक स्रनेक घाटो के बनने के चिन्ह मिलते है। थोड़े दिन हुए कि मिणिकर्णिका पर एक पुराना छत्ता था जिस को लोग राजा कीचक का छत्ता कहते थे, पर न जानै यह कीचक किस वंश में ऋौर किस समय में उत्पन्न हुआ था। ऐसा ही राजा मान का एक जनाना घाट है जो गली की भाति ऊपर से पटा है, पर अब इस के ऊपर ब्रह्मनाल की सड़क चलती है। निश्चय है कि यो ही घाटों के नीचे अनेक राजाओं के बनाए घाटों के चिन्ह मिलैंगे। हम आजकल मे मिर्गिकर्गिका पर से एक प्राचीन पत्थर उठा लाए हैं जिस्से उस समय का कुछ च्रतान्त मिलता है। यह पत्थर सवत् १३५६ तेरह सै उनसठ का लिखा है जो ईसवी सन् १३०२ के समय का होता है। इस के ख्रज्ञर प्राचीन काल के हैं ख्रीर मात्रा पड हैं। पर सोच का विषय है कि पूरा नहीं है, कुछ भाग इस का टूट गया है, इस्से नाम का पता नहीं लगता कि किस राजा का है। जो कुछ वृत्त उससे जाना गया वह यह है—''उक्त समय मे चत्रिय राजा दो भाई बड़े विष्णाभक्त श्रीर ज्ञानवान हुए श्रीर इन की कीर्त्ति परम प्रगट थी. उन लोगों ने मिएकिएका घाट बनवाया। उस घाट के निर्माण का विस्तार वीरेश्वर से विश्वेश्वर तक था श्रीर मन्य में मिर्णिकर्णिकेश्वर का बड़ा लग चौड़ा श्रीर ऊंचा मन्दिर बनाया श्रीर बीच में बड़ी बड़ी वेदिका बनाई (वेदिका चबूतरे को कहते हैं) यह राजा बड़ा गुएाज्ञ था" इत्यादि । इस्से निश्चय है कि उस की बनाई कोई वस्तु शेप नहीं रहीं। श्चव जो मिण्किर्णिकेश्वर है वह एक गिहरे नीचे सङ्कीर्ण स्थान में है श्रीर विश्वेश्वर श्रीर वीरेश्वर भी नए नए स्थानों में हैं। ऐसा श्रनुमान होता है कि गङ्गाजी श्रागे ब्रह्मनाल की श्रोर बहुत दब के बहती थीं, क्योंकि श्रद्यापि वहा नीचे घाट मिलते हैं। निश्चय है कि इस राजा के पीछे भी श्रनेक बार घाट बने होगे, परन्तु श्रव जो कुछ ट्टटा फूटा घाट बना है वह श्रहल्यावाई साहब का बनाया है।

मिण्किर्णिका कुएड की सीढ़िया जो वर्त्तमान हैं वह दो सै उनचास २४६ वर्ष की बनी हुई है ग्रीर इन को नारायरण्दास नामक वैश्य ने (जिस का पुकारने का नाम नरैनू था) बनवाई है। यह सोमवशी राजा वासुदेव का मन्त्री था ग्रीर रावत इस के पिता का नाम था। यह बात इन श्लोको से प्रकट होती है जो वहा एक पत्थर पर खुदे मिले हैं।

व्योमाष्ट्रषट् चन्द्रमिते शुभेब्दौ मासे शुचौ विप्सुतिथौ शिवायां । चकार नारावर्दासनुदः सोपानमेतन्मिण्किण्कायाः ॥ १॥

जातः चितौ वासवतुल्यतेजाः सोमान्वये भूपति वासुदेवः। तस्यानुवर्त्ती मिणकर्णिकायाश्चकार सोपानतितर्नरेणुः॥२॥

> वासुदेवामसिचवो नरेसुरावतात्मजः। चक्रपुष्करसीतीर्थजीसोद्धारमचीकरत्॥३॥

### काशी।

में इस में काशी के तीन भाग शं तर्शन करूना यथा प्रथम शंग ने क्चक्रीश का, दूसरे में गोसाहयों के दाल का, तीसरे कुछ छन्य स्पृष्ट तर्शन। में पचकिशी का वर्शन ऐसा नहीं करना चाहता कि जिसे देन्द्र कर लोग पनकिशे की यात्रा करने चले जाय वरच में भगवान काल के उस परम प्रथल के फार क्वी शिता को दिखाता हू जिस से धेर्मनानों का पैय्ये और ख्रजानों का मोड उहता है। ख्राहा! उस की क्या महिमा है छोर केंगी छिचन्य शक्ति है श्राप्य में मुक्तकठ से कह सकता हू कि इंश्वर भी काल का एक नामान्तर है। क्यों ने इस ससर की उत्पत्ति प्रलय देवल इसी पर खटकी है। जिस विजयों छोर निष्यात सकत्वर ने समार को जीता उसकी प्रतिभ कहा गयी है जिस विजयों छोर निष्यात सकत्वर ने समार को जीता उसकी प्रतिभ कहा गयी है जिस दिवस कालिशन को कितता ससर पड़ता है तर्ग किन काल म छोर किस स्थान पर हाया यह किन्का प्रभाव है कि छात्र उस का खोज भी नहीं मिलता है काल का छानए यदि इस प्राचीनों से प्राचीन, नश्रोनों से नशीन, यत्वानों से बलानन, उत्पाने, पाचन, नाशकर्ता छौर सब्बे तन्त्र स्यतन्त्रादि विशेषणों से विशिष्ट ईरवर को काल ही का एक नामान्तर कहै तो क्या दोप है।

इस पचकोशी के मार्ग और मिन्टर और सरोगरों में से हो सो वा तीन सी वर्ष से प्राचीन कोई चिन्ह नहीं है और इस बात का कोई निश्च गक नहीं कि पंचकोश का मार्ग यही है, केवल एक कमेंदेरवर का मिन्टर मात्र बहुत प्राचीन है और इस के बौद्धों के वाल का वा इस के पोछे के काल का कहें, तो अयोग्य न होगा। इस मिन्टर के अतिरिक्त और कोई प्राचीन चिन्ह नहीं, पर हा, पर पर पर पर पुराने बौद्ध वा जैन मूर्तिखट, पुराने जैन मिन्टरों के शिष्वर, टाने, पान्मे और चौखटें हेटी फूटी पड़ी है। क्यों माई कि हुआ ! काणी तो तुम्हारा वोश न है ! ओर तुम्हारा वेद मत तो परम प्राचीन है ? तो अप क्यों नहीं कोई चिन्ट दिलाते जिस से निश्चय हो कि काशी के मुख्य देन निश्चेश्वर ओर विन्हाराण यहा पर थे और यह उन का निन्ह शेप हुओर इतना बड़ा काशी का चार हुआर यह उस की सीमा और यह मार्ग है और यह पचकोरा के देवता है। देन देख कही भगवते कालाय नमः। हमारे गुरु राजा शिष्मपाद वो लिए । ह कि ''केवर कही भगवते कालाय नमः। हमारे गुरु राजा शिष्मपाद वो लिए । ह कि ''केवर कही और कही ज में वेदधमी बच गया था' पर में यह कैवर बहु दरच पर कह सकता हू कि काशी में सब नगरों से विशेष जैन मत था छर रहां के लोग हह जैनी थे, भवतु काल जो न कर सब आश्चर्य है। हथा यह सम्भावना नहीं तो

सकती कि प्राचीन काल में जो हिन्दु श्रों की मूर्तिया श्रीर मन्दिर थे उन्हीं में जैनों ने स्त्रपने काल में स्त्रपनी मूर्तिया विठा दीं ? क्यों नहीं । केवल कुछ क्षण दिल्ली के सिहासन पर एक हिन्दू बनिया बैठ गया था उतने ही समय में मसजिद्ते में हिन्दु श्रों ने सिन्दूर के मैरव बना दिये श्रीर कुरान पढ़ने की चौकियों पर व्यासों ने कथा बावी, तो यह क्या श्रसम्मावित हैं ।

कर्दमेश्वर का मन्दिर बहुत ही प्राचीन है श्रीर उस के शिखर पर बहुत से चित्र बने है जिन में कई एक तो हिन्दु श्रो के देवता श्रो के है, पर श्रनेक ऐसे विचित्र देव श्रीर देवी बनी है जिन का ध्यान हिन्दू शास्त्र में कहीं नहीं मिलता श्रतएव कर्दमेश्वर महादेव जी का गज्य उस मन्दिर पर कब से हुन्ना यह निश्चय नहीं श्रीर पलथी मारे हुए जो कर्दम जी की श्री मूर्ति है वह तो निस्तन्देह \*\*\*\* कुछ श्रीर ही है श्रीर इस के निश्चय के हेतु उस मन्दिर के श्रास पास के जैन खड प्रमाण है श्रीर उमी गात्र में श्रामें कृप के पास दिहने हाथ एक चौतरा है उप वेती ही ठीक किसी जैना चार्य की मूर्ति पलथी मारे खडित रक्खी है देख लीजिए श्रीर उम के लम्बे कान उम का जैनत्व प्रमाण करते हैं। श्रव कहिए वह तो कर्दम ऋषि है ये कीन है किपलाच जो है १ ऐसे ही पचकोशी के सारे मार्ग में बरच काशी के श्रास पास के श्रानेक गात्र में सुन्दर सुन्दर शिल्पिवचा से विरचित जैन खड पृथ्वी के नोचे श्रीर उपर पड़े हैं। कर्दमेश्वर का सरोवर श्रीमती रानी मार्ग का वनाया है श्रीर उम पर यह श्लोक लिखा है।

"शाके गोत्रत्र गभूपिनिमते श्रीमत्भवानीतृपा गौड़ाख्यानमहीमहेन्द्रविनता निष्कर्दम कार्दम। कुड शावसुखडमिडततट काश्या व्यधादादरात् श्रीतारातनया प्रगतकपरगीत्ये विमुक्त्ये तृणा" ॥

श्रथं—शाक १६७७ म प्रापनी कन्या श्रीनारा देवी के स्मरणार्थ यह कर्दम कुड बगाले की महारानी श्रीमवान ने ननाया इन महारानी की की ति ऐसी ही सब स्थानों में उज्ज्वल श्रोर प्रसिद्ध हें श्रीर राजा चन्द्रनाथ राय (उनके प्रपीत्र) मानों उस पुन्य के फल है। मीमचर्डा के मार्ग में भी ऐसे हो श्रनेक चिन्ह है श्रीर महाची नामक श्राम प एक बड़ा पुराना कोट उलटा हुश्रा पड़ा है श्रीर पचकोशी करानेवाले उस के नीचे उसी के ईटा से छोटे २ घर बनाते है श्रीर इस में पुन्य समम्पते है। सम्मावना है कि यहा कोई छोटी राजसी रही हो, क्योंकि काशी के चारों श्रोर ऐसी छोटी छोटी कई राजसिया थीं जैसा श्राशापुर। काशीखड में श्राशापुर को एक

बड़ा नगर कर के लिखा है पर अब तो गाव मात्र बच गया है। भीमचडी का कुंड भी श्रीमती रानी भवानी का बनाया है श्रीर उस में यह श्लोक लिखा हुश्रा है।

> शाके कालाडिभूषे गतिवलकमल गौड्राजेन्द्रपत्नी गत्थव्याम्मोधिमम्मोनिधिसमखनन स्वर्भमोपानगुउन्। चके राजी भवानी पुर्वतनिकृति जिन्नडीसकाशे प्रशास्त्र - पुर्वतिकृति किले गीयते नारदायैः॥

श्चर्यात शाके १६७६ में रानी भवानी ने यह सरोवर बनाया तो इस लेख से ११८ का प्राचीन यह सरोवर है। इस से प्राचीन भी कुछ चिन्ह है, पर ब्रात्यन्त प्राचीन नहीं । देहली विनायक जो मुख्य काशी की सीमा है वही टीक नहीं है, क्योंकि वहा कोई भी प्राचीन चिन्ह राप नहीं है। वहा के मन्दिर ख्रीर मरोवर सब एक नागर के बनाए हए है जिसे अभी केवल सत्तर अस्पी बरस हए । पर इतने ही समय में वह बहत ट्रंट गए है। काशी के कतिपय पडित कहते हैं कि प्राचीन देहली विनायक वहां से कोसो दूर है। ग्रातएव पचक्रोशी का प्रचलित मार्ग ही अशब है श्रीर यह सम्भावना भी है क्यों कि सिन्धुसागर तीर्थ का बहुत सा भाग इस मार्ग में बाम भाग पड़ता है, पर प्राचीन मार्ग की सड़क खेतवालों ने सम्पूर्ण नष्ट कर डाली। रामेश्वर मे श्री रानी भवानी की धर्म्मशाला ऋौर उद्यान है. परन्तु रामेश्वर के कोस भर उधर बीच मार्ग ही में एक बड़ा प्राचीन मन्दिर खड पड़ा है। बीच में शिवपुर एक विश्राम है स्त्रीर वहा पाचो पाड़व है, परन्तु यह विश्राम इत्यादि कोई काशीखड लिखिन नहीं है। सब साहो गोपाल दास के भाई मवानी दास साहों के बनाए हुए है स्त्रीर स्त्रज वह एक ऐसा विश्राम हो गया है कि सब काशी के बन्ध वही पचकोशी वालों से मिलने जाते हैं। बारि बार मानो जैनो की राजधानी है। कारण ऐसा अनुमान होता है कि प्राचीन काल में काशी उधर ही बसती थी, क्योंकि सारनाथ वहां से पान ही है श्रीर में वहां से कई जैन मूर्ति के सिर उठा लाया हू। ऐसी भी जनश्रति है कि महादेवभट्ट नामक कोई ब्राह्मण था. उसी ने पचक्रोशी का उदार किया है।

मुक्ते शिव मूर्ति अनेक प्रकार की मिली है १ पचमुख दशभुज २ एक मुख दिसुज ३ एक मुख चतुर्भु ज ४ पद्म पर से पैर लटकाए हुए बैठे अप्रैर पार्व्वती गोद में बैठी ५ पालथी मारे ६ पार्व्वती को आलिगन किए हुए इत्यादि तो इस अनेक प्रकार की शिवमूर्तियो की प्राप्ति से शका होती है कि आगे लिंग पूजन का आप्रह नहीं था।

काशी में किसी समय में दश नामी गोसाइयों का बड़ा प्रावल्य था श्रीर इन महात्माश्रों ने श्रनेक कोटि मुद्रा पृथ्वी के नीचे दबा रक्खी है श्रतएव श्रनेक ताम्र पत्र पर बीजक लिखे हुए मिलते हैं, पर वे द्रव्य कहा हैं इस्का पता नहीं । इन गोसाइयों ने श्रनेक बड़े बड़े मठ बनवाए थे श्रीर वे सब ऐसे दृढ़ बने हैं कि कभी हिल भी नहीं सकते । इन गोसाइयों में पीछे मद्यान की चाल फैली श्रीर इसी से इन का तेजोनाश हुश्रा श्रीर परस्पर की उन्मत्तता श्रीर श्रदालत की कृपा से इन का सब धन नाश हो गया, पर श्रद्याप वे बड़े बड़े मठ खड़े हैं । इन गोसाइयों के समय मं भैरव की पूजा विशेष फैली थी । कालिज में एक विस्तीर्या पत्थर पड़ा है उस पर एक गोसाइयों के बनाए मठ श्रीर शिवाले श्रीर उस्की विभूति का सविस्तर वर्णन है में उस को ज्यों का त्यों श्रागे प्रकाश करूगा जिस्से वह समय स्पष्ट हो जायगा ।

यहा जिस मुहल्ले में मैं रहता हू उस के एक भाग का नाम चौखम्मा है। इस का कारण यह है वहा एक मसजिद कई सै बरस की परम प्राचीन है उसका कुतवा कालवल से नाश हो गया है पर लोग अनुमान करते है कि ६६४ बरस की बनी है और मसजिदे चिहल सुन्न, यही उम की 'तारोख' पर यह हद प्रमाणी भूत नहीं है। इस मसजिद में गोल गोल एक पित्त में पुराने चाल के चार खम्में बने है अतएव यह नाम प्रसिद्ध हो गया है। यही व्यवस्था ढाई कनगूरे के मसजिद की है, यह मर्साजद भी बडी पुरानी है। अनुमान होता है। के मुगलो के काल के पूर्व की है इस की निर्मिति का काल १०५६ ई० में बतलाते है। इस से निश्चय होता है इस मुहल्ले में आगे अब सा हिन्दुओं का प्रावल्य नहीं था, पर यह मुहल्ला प्राचीन समय से बसा है।

मैने जो अनेक स्थलो पर लिखा है कि जैन मूर्ति बहुत मिलती है इससे यह निश्चय नहीं कि काशी म जैन के पूर्व हिन्दूचर्म नहीं था, क्योंकि जैन काल के पूर्व की और सम काल की हिन्दुओं की अनेक मूर्ति अद्यापि उपलब्ध होती है। कालिज में एक प्रस्तर खड पड़ा है और उस की लिपि परम प्राचीन है। पडित शीतलाप्रसाद जी का अनुमान है कि यह लिपि पाली के भी पूर्व की है। इस पत्थर पर एक काली के मन्दिर की प्रतिष्ठा का समाचार है और इस का काल अनेक महस्त वर्ष पूर्व है और उसमें ये श्लोक लिखे है।

₹

ख्याता वाराणसीयत्रिभुवनभवने भोगचौरीति दूरात् । सेवन्ते यां विरक्ताः जननमरणयो भोत्तमन्तैकरक्ता ।। २

यत्र <sup>३</sup>वोऽविमुक्त यो हृष्टघा ब्रह्माहाऽपि न्यनक्तिक्युप्पे जायते शुद्धभावः । त्र्यस्यामुत्तुङ्गश्चनस्फुटशशिकिरिगा ॥

₹

प्रतुलिविविधजनपदस्त्रीविलासाऽभिराम विद्यावेदान्ततत्त्वव्रतजपनियमव्यप्रचद्रा-भिजुष्ट । श्रीमत्स्थानसुमेव्य ॥

४

तत्राऽभूत् सार्थनामा शिशुरिप विनयःयापदो भद्रमूर्तिः त्यागी धीरः कृतज्ञः परिलघविभवोष्यात्मवृत्याभिजीवी ।

ч

वर्षा चडनरोत्तमागरचितन्यालिम्बमालोत्क्टा । राप्तेतार्दनिवेटिताद्भरः गुन्दादिर गुन्कामिपा ि १०० निविधे र ध

यस्यापि न तस्य तुष्टिरभवत् यावत् भवानीग्रह गुरिलग्रज्यान् विधवन्धवरित वर्द्यानगढोज्ज्वलं । रम्यं दृष्टिहर शिलोच्च्याय ॥

ध्नजचामर सुकृतिना श्रेयोऽर्थिना कारितं ।

### सांस्कृतिक निबंध

- १. तदीय सर्वस्व ( भूमिका )
- २. वैष्णवता श्रोर भारतवर्ष
- ३. भारतवर्णोन्नति कैसे हो सकती है
- ४. ईश्रू खृष्ट श्रीर ईश कृष्ण

[ इन सास्कृतिक लेखों से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक विचारधारात्रों का भी त्राभास मिलता है त्रीर भारतेंदु की निजी मनोदृष्टि की भी भलक मिलती है।

- 'तदीय सर्वस्व ' में भारतेतु की धार्मिक भावना सुरिव्वत है, इसकी भूमिका में उन्होंने धार्मिक ग्रवनित पर बोभ प्रकट किया है न्योर इस चेत्र में उदारता वरतने की बात चलाई है।
- 'वैध्यवता ग्रौर भारतवर्ष ' मे उन्होंने धार्मिक मुधार की बात बड़े स्पष्ट ग्रौर जोरदार शब्दों में कहीं हैं । तत्कालीन दुरवस्था, विटिश शासन, दरिद्रता, मानियक सकीर्याता ग्रादि की उन्होंने जिन शब्दों में कहु भर्स्सना की है उससे उनकी निर्मीकता, उदारता ग्रोर क्रांतिकारिता का पूरा पूरा पता चलता है। उनके रामस्त लेखों में यह निर्माध अत्यत महस्तपूर्य है।
- 'भारतवर्षात्रित कैमे हो मकती हैं ' मारते हु का न्याख्यान हे जो उन्होंने बिलया में दर्श के मले के ममय द्यानिश्योष प्रिस्णि तमा मादिया था। हरिश्चद्र दराहित के व्यान मा कितने रना ये इमदा स्पष्ट न इत इस भाषण से मिलता है, यह मापणा भी तत्कालीन दशा का द्यान्छा चित्र प्रस्तुत करता है।
- 'ईश्र खुष्ट और ईश कृष्ण ' न पारतीय और पाधाल्य सरकृति का तुलनात्मक स्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है और पाधाल्य नःस्कृति पर भारतीय विचारधारा का जो प्रमाय पड़ा है उसे दिखाया गया है। पाठको को इसमें भारतेंदु के विस्तृत स्रध्ययन की भलक मिल जायगी।

## तदीय सर्वस्व ।

#### उपक्रम

हम त्रार्य लोगों में धर्म तत्व के मूलप्रयों का भाषा में प्रचार नहीं। यहीं कारण है कि भिन्नता स्थान २ पर फैली हुई है। त्रानेक कोटि देवी देवतात्रों का माहात्म्य, छोटी छोटी बातों में ब्रह्महत्या का पाप, त्रीर तुच्छ तुच्छ बातों में बड़े बड़े यहां का पुण्य, त्रहब्रह्म का ज्ञान, श्रीर मूल धर्म छोड़ कर उपधमों में स्नाग्रह ने भारतवर्ण से वास्तविक धर्मों का लोप कर दिया। जिस जगतकर्ता ने हम लोगों को उत्पन्न किया, ससार के मुन्न दिये, बुरे भले का ज्ञान दिया त्रीर स्नाम सत मार्ग दिखलाया उस के यहा की प्रजा विमुन्न हो कर धर्मान्तर में फंन गई। यदि प्रथम कर्नव्य उन की भक्ति के द्यानत्तर कर्णानुष्ठान म प्रवृत्त होते तो कुछ बाधा नहीं थी। वह न हो कर कर्म गौण तो मुन्न्य हो गने स्नोर मुख्य वस्तु गौण हो गई। इसी में सारा भारतवर्ण भगविद्ममुन्न हो कर छिन्न भिन्न हो गया जो कि इस की स्रवनित का मूल कारण हुस्रा। कभी भगविद्ममुन्न कोई दश या जाति उत्पन्न हो सकती है? धर्म हमारा ऐमा निर्मन स्नोर पतला हो गया है कि केवल स्पर्श से वा एक चुल्लू पानी से मर जाता है। कच्चे गले सड़े स्त वा चिउंटी की दशा हमारे धर्म को हो गई है। हाय!!!

इसी धर्म पथ को सनुप्रत करने को एक ईश्वरवादो अपनेक आचायों ने परिक्वत और सहज धर्म प्रचलित किए है और अनेक लोग इन मार्गों में दीकित है।
किन्तु उन लोगों में भी वाह्यवेप, वाह्याडम्पर आचार विचार वा परिनन्दादि अध्यह
ऐसे समा गये है कि उन का धर्म किमी काम नहीं आता। या तो र्श्वरपादी
हिन्दू समाज से सम्पूर्ण वहिष्कृत हो जायगे या कर्म मार्ग से ऐसे द्व जायगे कि
नाम मात्र के भना रहेंगे।

इसी विपमता को दूर करने को इस प्रन्थ का ग्राविमीय है। इस में मुक्त-कराउ से कहा गया है कि केवल प्रेम परमेश्वर का दिव्य मार्ग है। यद्यपि यह प्रन्थ वैग्रावों की शैली पर लिखा गया है, किन्तु परमेश्वर के भक्तमात्र के हेतु यह उद्योग है। किस्तान ग्रादि विदेशी धर्मप्रेमी समस्ते कि कृष्ण उनके निर्गुण पर-मेश्वर का नाम हं, वैष्ण्यो को तो कुछ बात ही नहीं है, शैव कहे कि विष्णु शिव ही का नामान्तर है, ब्राह्मण समस्ते कि हिर ब्रह्म ही को कहते हैं, उपासना त्र्योर श्रार्यसमाज इसे ग्रयना ही तत्व माने, सिक्ख इस में गुरु का पथ देखें ग्रीर ऐसे ही भक्तिमार्ग वाले मात्र सब लोग इस को ग्रयनी निजी सम्पत्ति समस्ते। इस में कोरे कर्ममार्गी वा बहुभक्त वा स्वयं ब्रह्म लोग यदि मुक्त को गाली भी देगे तो मै अपने को क्रतार्थ समफ्रांगा।

लोगों को उचित है कि इस प्रन्थ को देखें । निश्चय रखें कि परमेश्वर के पाने का पथ केवल प्रेम है। श्रीर बातें चाहे धर्म की हो या लोक की, दोनो बेड़ीं ही है। बिना शुद्ध प्रेम न लोक है न परलोक। जिस ससार में परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, जिस जाति वा कुटुम्ब से तुम्हारा सम्बन्ध है श्रीर जिस देश में तुम हो उस से सहज सरल प्रेम करो श्रीर श्रपन परम पिता परम गुरू परम पूज्य परमात्मा प्रियतम को केवल प्रेम में द्वंदो। बस श्रीर कोई साधन नहीं है।

# वैष्णवता श्रीर शहरतहर्द ।

यदि विचार करके देखा जायगा तो स्पष्ट प्रगट होगा कि भारतवर्ष का सब से प्राचीन मत वैग्णव है। हमारे आर्य लोगो ने सब से प्राचीन काल में सम्यता का स्त्रवलम्बन किया स्त्रीर इसी हेत क्या धर्म, क्या नीति सब विषय के ससार मात्र के ये दीचा गुरू है। आयों ने आदि काल में सूर्य ही को अपने जगत का सब से उप-कारी और प्राण दाता समक्त कर ब्रह्म माना और इन का मूल मत्र गायत्री इसी से इन्हीं सर्व नारायण की उपासना में कहा गया है, सूर्य की किरणों 'श्रापो नारा इति प्रोक्ता ग्रापो वै नरसनवः' जलो में श्रीर मनुष्यों में व्यास रहती है श्रीर इस द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है इसी से सूर्य का नाम नारायण है। इस लोगी के जगत के ग्रह मात्र जो सब प्रत्येक ब्रह्माएड है इन्हीं की ग्राकर्पण शक्ति से स्थिर है, इसी से नारायण का नाम ग्रानन्त कोटि वरा। इता रह है। इसी सूर्य का बेड में नाम विष्णु है, बरोकि उन्हीं की ब्यायकता से जगत स्थित है। इसी में ऋायों मे सब से प्राचीन एक ही देवता थे स्त्रीर इमी मे उस काल के भी स्त्रार्थ बैल्एव थे। कालान्तर में सर्य में चतुर्भंज देव की कल्पना हुई। 'ध्येय सदा सवितृमङल-मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसविष्टः'। 'तद्विष्णो परम पदम्' 'विष्णोः कर्माणि पश्यत ' 'यत्र गावो भूरिश्यगाः ' 'इद विष्णु विचक्रमे ' इत्यादि श्रुति जो सूर्य-नारायण के ग्राधिमोतिक एंश्वर्य की प्रतिपादक थी ग्राधिदैविक सूर्य की विष्णु-मूर्ति के वर्शान में व्याख्यात हुई । चाहे जिस रूप से हो वेदों ने प्राचीन काल से विष्णु महिमा गाई। उस के पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति पृथ्वी पर मानी गई, अर्थात् अपन । आर्थो का दूमरा देवता अपन है । नापन यज है और 'यजो वै विष्णुः '। यज्ञ ही से रुद्र देवता माने गए। त्रायों के एक छोड़ कर दो देवता हुए। फिर तीन ग्रौर तीन ने ग्यारह को तृविधि करने से तैंतीस ग्रौर इसी तैनोस से तैतीस करोड़ देवता हुए । इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसग में करेंगे। यहाँ केवल इस बात को दिखाते है कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से ऋौर वैष्णवता से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है किन्तु योरप के पूर्वी विद्या जाननंवाले विद्वानों का मत है कि रुद्र ऋादि ग्रायों के देवता नहीं है (१) वह ग्रानायों (Non-Aryan or Tamalian) के देवता है। इस के वे केवल ग्राट कारण देते है 👆 प्रथम वेदो मे लिङ्ग पूजा का निपेघ है। यथा वशिष्ट इन्द्र से

<sup>(</sup>१) एटिक्विटी ऋव उड़ीसा १ जिल्द १३६ पेज देखो ।

विनती करते है कि हमारी वस्तुश्रो को 'शिश्नदेवा ' [लिङ्गपूजक] से बन्नाश्रो दियादि। (२) ऋक्वेद श्रोर श्रन्यान्य श्रव्याश्रो में भी शिश्नदेवा लोगो को श्रमुर दस्य इत्यादि कहा है श्रोर रुद्री में भी रुद्र की स्तुति भयंकर भाव से की है। दूसरी युक्ति बह है कि स्मृतियों में लिङ्गपूजा का निपेध है। (३) प्रोफेसर मैक्समूलर ने वशिष्ट स्मृति के श्रनुवाद के स्थल में यह विषय बहुत स्पष्ट लिखा है। तीसरी युक्ति वे यह कहते हैं कि लिगपूजक श्रोर दुर्गा मैरवादिकों के पूजक ब्राह्मण को पिक्त से बाहर करना लिखा है। [मिताच्राञ्चत ब्राह्मण्यास्त के वाक्य चतुर्विशति मत पराशर व्याख्या में माधव श्लोक ३६, श्रापस्तम्ब, भागवत चतुर्थ स्कन्ध द्वितीया व्याय २८ श्लोक श्रीर धर्माव्यिसार के तीसरे परिच्छेद का पूर्वार्द्ध देखों। ] चौथी युक्ति यह कहते हैं कि लिङ्ग का तथा दुर्गा मैरवादि का निर्माल्य खाने में पाप लिखा है। कमलाकर्मान्हक, निर्ण्यसिन्धु (श्राचारमाधवादि ग्रथों म सैकड़ो वाक्य है, देख लो)। पाचवे शास्त्रों में शिवमन्दिर श्रीर भैरवादिकों के मन्दिर को नगर के बाहर बनाना लिखा है।\*

छुठवे वे लोग कहते है कि शंवनी जमन्त्र से दीक्षित और शिव को छोड़ कर और देवता को न मानने वाले ऐसे शुद्ध शेव भारतवर्ष में बहुत ही थोड़े है। या तो शिवोपासक स्मार्च है या शाक्त है। शाक्त भी शिव को पार्वती के पित समक्त कर विशेष आदर देते हैं, कुछ सर्वेश्वर समक्त कर नहीं। जगमादिक दक्षिण में जो दीक्षित शैव हैं वे बहुत ही थोड़े है। शाक्त तो जो दीचित होते है वे प्रायः कील ही हो जाते हैं। सौर गाणपत्य की तो कुछ गिनती ही नहीं। किन्तु वै॰ण्वो में मध्य और रामानुज को छोड़ कर और इन में भो जो निरे आग्रही है वे ही तो

<sup>(</sup>२) Regveda, IV., P 6 and Dr Wilson's Vedic Comments

<sup>(3)</sup> Professor Max Muler's Ancient Sanskiit Literature, P 55.

भ भागात के पहने म्कन्य के दूसरे श्रन्थाय का २५ क्ष्रोक। 'ध्यवहारा-ध्याय दिख्य प्रकरण काप विधान १८ क्ष्रोक, विशिष्ट स्मृति, गीता सप्तमाध्यः य २० क्ष्रोक, गौनगा इताचार स्त्र १२ खड, श्राचारप्रकण में मत्स्य पुराण का वाक्य श्रीर का जिल्डा का वाक्य देखों। इर्ज विध्य की पुष्टता के हेतु प्रोक्तेयर मैक्समूलर लिंडा है कि जिल ऋचा के वरिष्ट ऋषि है उपी में शिश्नदेख लोगों की निन्दा है ऋत्यान इन विपय में वरिष्ट का स्तृति मी प्रमाण के गोग्य है। बहुत लोग यह भा कर्य है । बहुत लोग यह भा कर्य है । क्षर्य समानने वालों की प्रश्ति हो से जगन् मानने वालों की ( Maduralists ) नचरित्रों की साखा है, क्षम पा कर उसी प्रकृति को बे लोग वान के श्राह्मर में मानवा लगे।।

साधारण स्मातों से कुछ भिन्न है, नहीं तो दीहित वैष्ण्य भी साधारण जन-समाज से कुछ भिन्न नहीं और एक प्रकार के ऋदीहित वैष्ण्य तो सभी है। सात्वीं युक्ति इन लोगों की यह है कि जो अनार्य लोग प्राचीन काल में भारतवर्ष में रहते ये और जिनको आर्य लोगों ने जीता था वहीं शिल्प-विद्या नहीं जानते ये और इसी हेतु लिझ ढोका या सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं लोगों को है जो अनार्य है। आठवें शिव, काली, भैरव इत्यादि के वस्त्र, निवास, आभूषण आदिक सभी आयों से भिन्न है। स्मशान में बास, अस्थि की माला आदि जैसी इन लोगों की वेषभूपा शास्त्रों में लिखीं है वह आयोंचित नहीं है। इसी कारण शास्त्रों में शिव का, भृगु और दक्ष आदि का विवाद कई स्थल पर लिखा है और घट भाग इसी हेतु यह के बाहर है। यद्यपि ये पूर्वोक्त युक्तिया योरपीय विद्याना की हैं, इम लोगों से कोई सबंध नहीं, किन्तु इसी विपय में बाहर वाले क्या कहते हैं, केवल यह दिखलाने को यहा लिखी गई है।

पश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग (Aryans) जब मध्य एशिया (Central Asia) में ये तभी से वे लोग विष्णु का नाम जानते हैं। जारीस्ट्रियन (Zarostrian) ग्रंथ जो ईरानी और आर्य शाखाओं के भिन्न होने के पूर्व के लिखे हैं उन में भी विष्णु का वर्णन है। बेदों के आरम्भ काल से पुराणों के समय तक तो विष्णु महिमा आर्यश्रयों में पूर्ण है। वरंच तंच और आधुनिक भाषा ग्रन्थों में उसी भाति एकछ्त्र विष्णु महिमा का राज्य है।

पिरिडतवर बाबू राजेन्द्रलाल मित्र ने वैष्णवता के काल को पांच भाग में विभक्त किया है। यथा १ वेदों के ब्रादि समय की वैष्णवता, १ ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, ३ पाणिनी के ब्रीर इतिहासों के समय की वैष्णवता, ४ पुराणों के समय की वैष्णवता, ५ ब्राधुनिक समय की वैष्णवता।

वेदों के आदि समय से विष्णु की ईश्वरता कही गई है। ऋग्वेद सहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति है। विष्णु को किसी विशेष स्थान का नायक या किसी विशेष तत्व वा कम्में का स्वामी नहीं कहा है, वरंच सर्वेश्वर की भाति स्तुति किया है। यथा विष्णु पृथ्वी के सातों तहों पर फैला है। विष्णु ने जनत को अपने तीन पैर के भीतर किया। जगत उसी के रज में लिपटा है। विष्णु के कमों को देखों, जो कि इन्द्र का सखा है। ऋषियों! विष्णु के ऊचे पद को देखों, जो एक आख की भाति आकाश में स्थिर है। पिण्डतों! स्तुति गा कर विष्णु के ऊचे पद को खोंजों। इत्यादि। ब्राह्मणों में इन्हीं मन्त्रों का बड़ा विस्तार किया है और अब तक यज्ञ, होम, आद्ध आदि सभी कमों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे ही और स्थानों में विष्णु को जगत का रच्चक, स्वर्ग और प्रथ्वी का बनाने वाला, सूर्य और अन्धेर का उत्पन्न करने वाला इत्यादि लिखा है। इन मन्त्रों में विष्णु के विषय में रूप

का परिचय इतना ही मिलता है कि उस ने अपने तीन पदो से जगत को व्यास कर रक्खा है। यास्क ने निक्क में अपने से पूर्व के दो ऋषियों का मत इस के अर्थ में लिखा है। यथा शाक मुनि लिखते हैं कि ईरवर का पृथ्वी पर रूप ग्रम्भि है, घन में विद्युत है और आकाश में सूर्य है। सूर्य की पूजा किसी समय समस्त पृथ्वी में होती थी यह अनुमान होता है। सब भाषाओं में अद्यापि यह करानत प्रसिद्ध है कि 'उठते हुए मूर्य को मज पूजता है'। (अहण्य भाव सूर्य क उदय, मध्य और अस्त की व्यवस्था को तीन पद मानते हैं।) दुर्गाचार्य अपनी टीका में उसी मत को पृष्ट करते हैं। सायनाचार्य विष्णु के बावन अवतार पर इस मत्र को लगाते हैं। किन्तु यज्ञ और आदित्य ही विष्णु हैं, इस बात को बहुत लोगों ने एक मत होकर माना है। अस्तु विष्णु उस समय आदित्य ही को नामातर से पुकारा है कि स्वयं विष्णु देवता आदित्य से भिन्न थे, इस का कराड़ा हम यहा नहीं करते। यहां यह सब लिखने से हमारा केवल यह आश्रय है कि अति प्राचीन काल से विष्णु हमारे देवता हैं। अगिन, वायु और सूर्य यह तीनो रूप विष्णु के हैं; इन्हीं से ब्रह्मा, शिव और विष्णु यह तीन मूर्तिमान् देव हुए हैं।

ब्राह्मणों के समय में विष्णु की महिमा सूर्य से भिन्न कह कर विस्तार रूप से विर्णित है श्रीर शतपथ ऐतरेय श्रीर तैतरेय ब्राह्मण में देवताश्रो का द्वारपाल देवताश्रो के हेतु जगत् का राज्य बचानेवाला इत्यादि कह कर लिखा है।

इतिहासों मे रामायण श्रीर भारत मे विष्णु की महिमा स्पष्ट है, वरच इतिहासों के समय में विष्णु के श्रवतारों का पृथ्वी पर माना जाना भी प्रकट है। पाणिनि के समय के बहुत पूर्व कृष्णावतार, कृष्णपूजा श्रीर कृष्णभक्ति प्रचलित थी, यह उन के सूत्र ही से स्पष्ट है। यथा जीविकार्थे चापएये वासुदेवः ॥५॥३॥६६॥० कृष्ण नमेचेत् सुख यायात् ।३।३॥१५ ई० वासुदेवभक्तिरहस्य वासुदेवकः ४।३॥६८॥० श्रीर प्रचुम्न, श्रिनिस्द श्रीर सुमद्रा नाम इत्यादि के पाणिन के लिखने ही से सिद्ध है कि उस समय के श्रित पूर्व कृष्णावतार की कथा भारतवर्ष में फैल गई थी। यूनानियों के उदय के पूर्व पाणिनि का समय सभी मानते हैं। विद्वानों का मत है कि कम से पूजा के नियम भी बदले यथा पूर्व में यजाहित, फिर बिल श्रीर श्रष्टांग पूजा श्रादि हुई श्रीर देवविपयक ज्ञान की वृद्धि के श्रन्त में सब पूजन श्रादि से उस की भक्ति श्रेष्ट मानी गई।

पुराणों के समय में तो विधिपूर्वक वैष्णव मत फैला हुआ था यह सब पर विदित ही है। वैष्णव पुराणों की कौन कहे, शाक्त और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उन को विष्णु से सम्पूर्ण भिन्न करके नहीं कर सके हैं। अब जैसा वैष्णुव मत माना जाता है उस के बहुत से नियम पुराणों के समय से और फिर तन्त्रों के समय से चले हैं। दो हजार वर्ष की पुरानी मूर्तिया वाराह, राम,

लद्दमरा, श्रीर वासुदेश की मिली हैं श्रीर उन पर भी खुरा हु या है कि इन मूर्तियों की स्थापना करनेवालों का वश भागवत श्रार्थात् वेल्एन था। राजतरिंगाणी ही के देखने से राम, केशव श्रादि मूर्तियों की पृजा यहा बहुत दिन से प्रचलित है, यह स्पष्ट हो जाता है। इस से इस की नवीनता या प्रचीनता का भगदा न कर के यहा थोड़ा सा इस श्रदल बदल का काररा निरूपण करते हैं।

मनुष्य के स्वभाय ही भे यह बात ६ कि जब वह किसी बात पर प्रवर्त होता है तो कमरा उस की उन्नित करता जाता है छोर इस विषय को जब तक वह एक अन्त तक नहीं पहुचा लेता रातुष्ट नहीं होता। सूर्य के मानने का छोर जब मनुष्यों की प्रवृत्ति हुई तो इस विषय को भी वे लोग ऐसी ही सूदम दृष्टि में देखने गरे।

प्रथमतः कर्ममार्ग म फम कर लोग अनेक देवी देवो को पृजते है किन्तु बुद्धि का यह प्रकृति धर्म हे यह ज्या प्रां ममुज्ज्यल होती है अपने निपय मात्र को उज्ज्वल करती जाती है। थोडी बुद्धि यहने ही ने यह विचार चित्त में उत्पन्न होता है कि इतने देवी देव इस अनन्त सृष्टि है नियामक नहीं हो नकी, इस का कर्ता स्वतन्त्र कोई विशेष शक्तिसम्पन्न ईश्वर है। तम उस का समस्य जानने को इच्छा होतो है, ग्रथात् मनुष्य कर्मकाएड से ज्ञानकाएड मे ग्राना है। ज्ञानकाएड में सोचते सोचते सगीत श्रीर रुचि के श्रनुमार या तो मनुष्य फिर निगैश्वरवादी हो जाता है या उपासना में प्रवर्त्त होता है। उस उगसना की भी विचित्र गति है। यग्रपि ज्ञानवृद्धि के कारण प्रथम मनुष्य साकार उपासना छोड़ कर निराकार की श्रीर रुचि करता है, किन्तु उपासना करते करते जहा मिक का प्रावल्य हुत्रा नहीं श्रवने उस निराकार उपास्य को भक्त फिर साकार कहने लगता है। बड़े बड़े निराकारवादियों ने भी "प्रभो दर्श दो ! अपने चरण कमनो को हमारे सिर पर स्थान दो. ग्रपनी सवामयी वाणी श्रवण करात्रो" इत्यादि प्रयोग किया है। वैसे ही प्रथम सर्य पृथ्वोवासियों को सब से निशेष ग्राध्वर्य ग्रार गुणकारी वस्तु बोध हुई, उस से फिर उन में देवबुद्धि हुई। देवबुद्धि होने ही रु ब्राधिमांतिक सूर्य मण्डल के भीतर एक ब्राधिदेविक नारायण मानं गए। फिर ब्रन्त । यह कहा गया कि नारायण एक सूर्य ही में नहीं, सर्वत्र है और अनन्त कार्ट सूर्य चन्द्र तारा उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। ग्रार्थात ग्राध्यात्मक नारायण की उपासना में लोगो की प्रवृत्ति हुई।

इन्हीं कारणों से वैष्ण्य मत की प्रवृत्ति म स्तवर्ण म स्वामानिकी है। जगत मे उन जनार्ण ही मुख्य धर्ममार्ण समका जाता है। क्रस्तान, मुरालमान, ब्राह्म, बौद्ध उपासना राव के यहा सुख्य है। किन्तु बौद्धों म अनगर सिद्धों की उपासना और तप अर्गद शुभ वर्मों के प्राधान्य से वह मत हम लोगों के स्मार्ण मत के सहश है और कुस्तान, मुरालमान, ब्राह्म आदि के धर्म म भक्ति की प्रधानता ने सारकृतिक निबध ३३

यह सब वैष्णवो के सदृश है। इंजील में वैष्णवों के प्रन्थों से बहुत सा विषय िलया है ऋौर ईसा के चरित्र में श्रीकृष्ण के चरित्र का सादृश्य बहुत है, यह विषय सविस्तर भिन्न प्रवन्ध में लिखा गया है । तो जब ईसाइयों के मत को ही हम वैष्णयों का ऋनुगामी सिद्ध कर सके हैं, फिर मुसलमान जो कृसानों के ऋनुगामी हैं वे हमारे ऋन्वनुगामी हो चुके।

यद्यपि यह निर्ण्य करना अत्र अति कठिन है कि श्रति प्राचीन के श्रव, प्रह्लाद श्रादि मध्यावस्था के उद्भव, श्रारुणि, परीचितादिक श्रीर नवीन काल के वैष्णवा-चार्या के खानपान, रहनसहन, उपासना, रीति, बाह्य चिन्ह ब्रादि मे कितना श्चन्तर पड़ा है, किन्तु इतना ही कहा जा सकता है कि विष्ण उपासना का मुलसूत्र स्रिति प्राचीन काल से स्रानविन्छन्न चला स्राता है। ध्रुन, प्रह्लादादि वैष्णव तो थे, किन्त अब के वैष्णवों की भाति कठी, तिलक, मुद्रा लगाते थे श्रीर मासदि नहीं खाते थे, इन बातो का विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे ही भारतवर्ष मे जेसी धर्मरुचि अब है उस से स्पष्ट होता है कि आगे चल कर वैष्णव मत मे खाने पीने का विचार छूट कर बहुत सा ऋदल बदल ऋवश्य होगा। यद्यपि ऋनेक ऋाचायों ने इसी श्राशा से मत प्रवर्त्त किया कि इस में सब मनुष्य समानता लाभ कर श्रीर परस्पर खानपानादि से लोगो में ऐक्य बढ़े श्रौर किसी जाति वर्षों देश का मनुष्य क्यों न हो वैष्ण्य पक्ति मै स्त्रा सके. किन्तु उन लोगो की यह उदार इच्छा भली भाति पूरी नहीं हुई, क्यों कि स्मार्त मन की ऋौर ब्राह्मणों की विशेप हानि के कारण इस मत के लोगो ने उम समुन्नत भाव से उन्नति को रोक दिया. जिस से श्चन कैल्एवो में छूत्राछ्वत सन से बढ़ गया बहुदेवोपासको को घुणा देने के श्चर्य वैष्णवातिरिक्त श्रीर किसी का स्पर्श बचाते वहा तक एक बात थी, किन्तु श्रव तो वैष्णवो ही मे ऐसा उपद्रव फैला है कि एक सम्प्रदाय के वैष्णव दूसरे सम्प्रदाय वाले को अपने मन्दिर मे और अपने खानगान में नहीं लेते और 'सात कनौजिया नौ चूल्हे' वाली मसल हो गई है। किन्तु काल की वर्तमान गति के अनुसार यह लक्षरण उनकी अवनित के है। इस काल में तो इस की तभी उन्नित होगी जन इस के वाह्य व्यवहार ख्रीर ख्राडम्बर में न्यूनता होगी ख्रीर एकता बढ़ाई जायगी। यह काल ऐसा है कि लोग उसी मत को विशेष मानैंगे जिस मे वाह्य देहकष्ट न्यून हो । यद्यपि वैष्णव धर्म भारतवर्ष का प्रकृत धर्म है इस हेतु उस की स्त्रोर लोगो की रुचि होगो, किन्तु उस में अनेक संस्कारों की अतिशय आवश्यकता है। प्रथम तो

 <sup>&</sup>quot;ईग्रू खृष्ट" श्रीर ईश कृष्ण नामक प्रबंध देखो । ( रा० दी० सिंह । )

है। कृष्ण मञ्च, राम सिंहक, गोपालदास, हरीदास, रामगोपाल, राधा, लच्मी— रुक्मिन, गोपी, जानकी आदि। विश्वास न हो कलेक्टरी के दफ्तर से मर्दुमशुमारी

\* नाम से बहुत कुछ पता लग सकता है । वैष्णव, शाक्त, सौर स्रादि लोग स्रापने इष्ट के नाम पर प्रायः नाम रखते है ।

#### राम सम्बन्धी नाम।

१ रामबल्लम । २ रामदीन । ३ रामदास । ४ रामसनेही । ५ रामदयाल । ६ रामचरित्र । ७ रामाश्रय । ८ रामचरण । ६ रामशरण । १० रामृ । ११ रामेश्वर । १२ रामप्रसाद । १३ रामेश्वरनाथ । १४ रामेश्वरप्रसाद । १५ रामरणिवजय । १६ रामदवर । १७ रामवेणी । १८ रमाकात । १६ रामवरणा । २० रामकात । २६ रामवरणा । २० रामकात । २६ रामनायणा । २३ रामनोहर । २४ रामफला । २५ रामकिकर । २६ रामनाथ । २७ रामसेवक । २८ रामसुदर । २६ रामदत । ३० रामलाला । ३१ रामजीवन । ३२ रामधारी । ३३ रामविहारी । ३४ रामदेव । ३५ रामलाला । ३६ रामजिवन । ३० रामणिया । ३८ रामका । ३० रामसुदर । ३४ रामदेव । ३५ रामणित । २६ रामजक्त । ३० रामणिया । ३६ रामकुष्ण । ३४ रामसुदर । ४० रामशिवर । ४१ रामावद । ४२ रामगुलाम । ४३ रामकृष्ण । ४४ रामहृद्ध । ४५ रामपानु । ५१ रामजन्म । ४७ रामदर्शन । ५८ रामकान । ५६ रामहृद्य । ५० रामपानु । ५६ रामचाने । ५० रामका । ५६ रामजना । ५६ रामका । ६६ रामजुमाव । ६६ रामकुमाव । ५६ रामकुमाव । ५६ रामकुमाव । ६६ रामकुमाव । ६६ रामकुमाव । ६६ रामकुमाव । ६६ रामकुमाव । ५६ रामकुमाव । ५६ रामकुमाव । ५६ रामकुमाव । ६६ रामकुमाव । ५६ रामकिव । ५६ रामकिव

#### वैरागी लोगों में केवल रामोपासक लोगों का नाम।

१ रामशरण । २ रघुनाथशरण । ३ रघुनदनशरण । ४ स्रवधेशशरण । १ स्राप्तमणशरण । ७ जानकीरमणशरण । ८ जानकीवरशरण । १० सीतावल्लभशरण । ११ सीतारमणशरण । १२ सीतावल्लभशरण । १४ सेतारमणशरण । १४ कनकभवनविहारीशरण । १५ रघुवीरशरण । १६ राज्यस्य ।

#### जानकी उपासकों का नाम।

१ जानकीशरण । २ वैदेहीशरण । ३ रामिप्रयाशरण । ४ मिथिलेश्वरो-श्वारण । ५ रामकाताशरण । ६ जनकात्मजाशरण । ७ राममुन्दरीशरण । द सीताशरण । ६ रामवल्लभाशरण । १० रमाशरण । ११ जनकिशोरी-श्वारण । १२ कनकभवनविहारिणीशरण । १३ प्रमोदवनविहारिणीशरण ।

का कागज निकाल कर देख लीजिये या एक दिन डाकघर में बेठ कर चिटियों के लिक्नाफो की सैर कीजिये। (४) प्रथ, काव्य, नाटक छादि के, मरकृत या भाषा के. जो प्रचलित है उन को देखिये। रहवश, माघ, रामायण त्राहि प्रथ विष्णुचरित्र के ही बहुत है। (५) पुराण में भारत, भागवत, तात्वीकिर माराव, यही बहत प्रसिद्ध है ब्रौर यह तीनो वैप्एव प्रन्थ है। (६) व्रता में सन से मुख्य एकाइशी है वह वैष्णव वत है और भो जितने वत है उन में ग्राधे वैष्णव है। (७) भारत-वर्ष मं जितने मेले हैं उन मं ब्राधे से विशेष विष्णलीला, विष्णपर्व या विष्ण-तीर्थां के कारण है। (८) तिहवारी की भी यही दशा है। वरच होली मादि साधारण तिहवारी में भी विष्णचरित्र ही गाया जाता है। (६) गीत, छद चौदह स्राना विष्णुवरत्व है, दो स्राना स्रोर देवतास्रो के । किमी का व्याह हो, राम जानकी के ब्याह के गीत सुन लोजिये। किसी के बेटा हो नदबधाई गार्ड जायगी। (१०) तीर्थों में भी जिल्ला कर है ही बहुत है। अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन, जगन्नाथ, रामनाथ, रगनाथ, द्वारका, वदरीनाथ, त्रादि भली भाति याद करके देख लीजिये। (११) निदयों भ गगा, जमुना गुख्य है, सो इनका माहात्म्य केवल निर्मुरस्तन्व से है। (१२) गया में हिन्दू मात्र की पिगडदान करना होता है, वहा भी विष्णपद है। (१३) मरने के पीछे 'रामरामसत्य है' इसी की पुकार होती है और अन्त में शुद्ध श्राद्ध तक 'प्रेतमुक्तिप्रदो भव' आदि वाक्य से केवल जनार्दन ही पूजे जाते है। यहा तक कि पितृरूपी जनार्दन ही कहलाते है। (१४) नाटको श्रीर तमाशो मं रामलील, रास ही श्रित प्रचलित है। (१५) सब वेद पुस्तको के आदि और अन्त में लिख! रहता है 'हरिः ॐ'। (१६) सकल्प की जिए तो विष्णः विष्णः। (१७) श्राचमन मे विष्णु विष्णु। (१८) शुद्ध होना हो तो यः स्मरेत् पुराडरीकाचं। (१६) सुग्गे को भी राम ही राम पढ ते हैं। (२०) जो कोई वृत्तान्त कहै तो उस को रामकहानी कहते है। (२१) लड़को को

#### देवी उपालकों के नाम।

१ दुर्गाप्रसाद । २ चरडीप्रसाद । ३ विन्धेश्वरीप्रसाद । ४ कालिकाप्रसाद । ५ जगदिश्वरीप्रसाद । ७ भैरवीप्रसाद । ८ देवीदत्त ग्रादि ।

#### गंगा भक्तों का नाम।

१ गंगाप्रसाद । २ गगादास । ३ गगाशरण । ४ गगाचरण । ५ गंगादयाल । ६ गगाराम । ७ गंगाविष्णु स्त्रादि ।

ऐसे ही राधाकृष्ण, नरसिंह, सूर्य, शिव, गर्गेश, ख्रादि उपासको के नाम है। रा० दी० सिं०। बाल गोपाल कहते हैं। (२२) छपने में जितने भागवत, रामायण, प्रेमसागर, व्रजविलास छापी जाती है श्रीर देवताश्रों के चिरित्र उतने नहीं छपते। (२३) श्रार्य लोगों के शिष्टाचार में रामराम, जय श्रीकृष्ण, जयगोपाल ही प्रचलित हैं। (२४) ब्राह्मणों के पीछे वैष्णव वैरागी ही को हाथ जोडते हैं श्रीर भोजन कराते हैं। (२५) विष्णु के साला होने के कारण चन्द्रमा को सभी चन्दा मामा कहते हैं। (२६) ग्रहस्थ के घर तुलसी का थाला, ठाऊर की मूर्ति, रसोई, भोग लगाने को रहती ही है। (२७) कथा घाट बाट में भागवत ही रामायण की होती है। (२८) नगरों के नाम में भी रामपुर (क) की निर्माटन, रष्टुनाथपुर, गोपालपुर (ख) श्रादि

(क) विष्णुसम्बन्धी अनेक गाव है, कई एक यहा पर लिखे जाते हैं। जिला गया के जहानाबाद थाना के इलाके में विसुनगज गाव है। जिला गया के नवी-नगर थाना के इलाके में किसुनपुर बढ़ाने के किनारे पर है, यहा मेला लगता है। जिला गया के दाऊद नगर थाना के इलाके में गोपालपुर गाव है। जिला गया के शहर घाटी थाना इलाके में नारायणपुर गाव है।

बरेव से तीन कोस पूरव सकरी नटी के बाये िकनारे गोविन्दपुर वेजनाथ जी की कची सड़क पर भारी बाजार है। यहां लकड़ी ख्रीर बहुत सी जगली चीं जे विकती है। यहां से दो कोस नैऋत्य कोन में एक तारा गाव से ख्राध कोस दिक्खन महाभर पहाड में ककोलत बड़ा भारी ख्रीर प्रसिद्ध भरना है, इस में सदा पानी मोटी धारा से गिरा करता है। पानी गिरते गिरते नीचे एक ख्राथाह कुएड बन गया है। पानी इस भरने का बहुत निर्मल ख्रीर टढा रहता है। यह स्थान परम रम्य ख्रीर मनोहर लगता है। मेप की सक्रान्ति में (बिसुख्रा) बड़ा मेला लगता है। गोविन्दपुर के ख्रास पास बिसुनपुर सुघड़ी ख्रीर पहाड़ के पार सिऊर रपऊ ख्रादि बड़े बड़े गाव है। सिऊर में दो बड़े तालाव है ख्रीर एक पुराने राजग्रह का चिन्ह देख पड़ता है।

सीतापुर मुह्नापुर के पश्चिम सदर मुकाम सीतापुर लखनऊ से ५ मील उत्तर बना है। दरयाबाद सीतापुर के वायु कोन। सदर मुकाम दरयाबाद लखनऊ से ४५ मील वायु कोन उत्तर को भुकता हुन्ना है।

(ख) एक गाव असनी गोपालपुर है। वहा के नरहिर किव ने अपने परिचय मैं कहा है:— किवत्त

नाम नरहिर है प्रशासा सब लोग करें हसहू से उज्ज्वल सकल जगु ब्यापे है। गगा के तीर ग्राम श्रासनी गोपालपुर मिंदर गोपाल जी को करत मत्र जापे है। किब बादशाही मौज पावै बादशाही को जगावै बादशाही जाते श्रारिगन कापे है। जब्बर गनीमन के तोरिबे को गब्बर हुमायू के बब्बर श्राकबर के थापे है। ।।।।

ही विशेष है। (२६) मिठाई में गोविन्द बड़ी, मोहनमोग, श्रादि नाम हैं. अन्य देवतो का कहीं कुछ नाम नहीं है। (३०) सूर्यचन्द्रवशी चत्री लोग श्रीराम कर्ष्ण के वश में होने से अब तक अभिमान करते है। (३१) ब्राह्मरागरा ब्रह्मएय देव कह कर ऋब तक कहते हैं 'ब्राह्मणो मामकी तन '। (३२) श्रीषधियों मे भी रामवाण, नारायणचूर्ण श्रादि नाम मिलते है। (३३) कार्तिक स्नान, राधा दामोदर की पूजा, देखिए भारतवर्ष में कैसी है। (३४) तारकमन्त्र लोग श्री राम नाम ही को कहते है। (३५) किसी हीस में चले जाइये त्रल के थान निकलवा कर देखिए उस पर जितने चित्र विप्राक्तीला सम्बन्धी मिलैंगे अन्य नहीं। (३६) बारहो महीने के देवता विष्णु है। ऐसी ही अनेक अनेक वाते है। विष्णुसम्बन्धी नाम बहुत वस्तुस्रों के है, कहा तक लिखे जायं। विष्णुपद ( श्राकाश ), विष्णुरात ( परीचित ), रामदाना, रामधेनु, रामजी की गेया. रामधन ( त्राकाराधन ), रामफल, सीताफल, रामतोरई, (ग) श्रीफल, हरिगीती, रामकली, रामकपूर, रामगिरी, रामचन्दन, रामगगा, (घ) हरिचदन, हरिसिगार, हरिकेला, हरिनेत्र ( कमल ), हरिकेली ( बंगला देश ), हरिप्रिय (सफेद चन्दन), हरिवासर ( एकादशी ), हरिबीज ( बग़नीब् ), हरिवर्पखड, कृष्णकली, कृष्णकन्द. कृष्णकान्ता, विष्णुकान्ता (फूल), सीतामक, सीताबलदी, (इ) सीताक्रणड,

<sup>(</sup>ग) रामतरोई को चित्रकूट के प्रान्त में तथा गया प्रान्त में भिंडी कहते हैं। यह एक प्रकार की तरकारी होती है। बहुत लोग कहते हैं कि भिंडी से रामतरोई वैष्णवों ने नाम रक्खा है। यथा लवण को रामरस कहते हैं उसी प्रकार भिंडी को रामतरोई कहते हैं।

<sup>(</sup>घ) भूगोल हस्तामलक में रामगगा का ठिकाना लिखा है:—

मुरादाबाद बरेली के वायु कोन । उत्तर भाग में पहाड़ श्रीर जगल है ऊख इस जिले में बहुत होती है। सदर मुकाम मुरादाबाद कुछ कम ५०००० श्रादमी की बस्ती इलाहाबाद से ३०० मील वायु कोन उत्तर को मुकता रामगगा के दहने किनारे बसा है। वहा से एक मजिल पर दिख्या नैश्चरय कोन को मुकता संभल है, जहा हिन्दू लोग किल के श्रन्त में कलकी श्रवतार होने का निश्चय रखते हैं। (रा० दी० सिंह)।

<sup>(</sup>ड) भूगोल हस्तामलक में नागपुर के वर्णन में लिखा है:—शहर के गिर्दनवाह में दरख्त बिलकुल नहीं, परपट मैदान पड़ा है। दिक्षण तरफ एक छोटा सा नाला नागनदी नाम बहता है, इसी से शायद इस शहर का नाम नागपुर रहा। छावनी पास ही सीताबलदी की पहाड़ी पर है।

(च) सीतामढ़ी, (छ) सीता की रसोई, हरिपर्वत, हरि का पत्तन, रामगढ़, रामबाग़, रामिशिला, (ज) रामजी की घोड़ी, हरिपदा ( आकाशगगा ), नारायणी, (क) कन्हैया आदि नगर नद नदी पर्वत फल फूल के सैकड़ो नाम हैं। (जले विष्णुः स्थले विष्णुः) सब स्थान पर विष्णु के नाम ही का सम्बन्ध विशेष है।

त्राग्रह छोड़ कर तिनक ध्यान देकर देखिये कि विष्णु से भारतवर्ष से क्या सम्बन्ध है, फिर हमारी बात स्वय प्रमाणित होती है कि नहीं कि <u>भारतवर्ष का</u> प्रकृत मत वैष्ण्य <u>ही है</u>।

श्रव वैष्णवो से यह निवेदन हैं कि श्राप लोगों का मत कैसी दृढ़ भित्ति पर स्थापित है श्रोर कैसे सार्वजनीन उदार भाव से परिपूर्ण है, यह कुछ कुछ हम श्राप

(छ) 'गया का भूगोल' में सीतामढ़ी का एक वृत्तान्त दिया है वह नीचे लिखा जाता है:—

नरहट से दो कोस पश्चिम सीतामढ़ी एक प्रसिद्ध स्थान है। पहाड़ की बड़ी चट्टान के भीतर खोद कर भगवती सीता जी की मूर्ति स्थापित है, दरवाज़ा इस में बिना केवाड़े का एक ही है। इस से भीर होने पर दरसिनयों को कष्ट होता है। अप्राहन की पुनिया को यहा बड़ा मेला लगता है। (रा० दी० सिंह)।

(ज) रामशिला गया में एक पहाड़ है। उस पर रानी टेकारी का नया मन्दिर बहुत सुदर बना है।

राम गया एक स्थान के समीप है। कृष्ण द्वारिका गया मे है।

(क्त) भूगोल इस्तामलक मे राजा शिवप्रसाद ने नारायणी का वर्णन यों लिखा है:—

हिमालय के पहाड़ में गडक नदी के बाए तट से ऋति निकट मुक्तिनाथ हिन्दुओं का बड़ा तीर्थ है। वहा सात गर्म सोने हैं कि जिन से पानी निकल कर नारायणी नदी के नाम से गडक में गिरता है। उन में से ऋगिनकुण्ड का सोता बहुत ऋद्भुत है। वह एक मन्दिर के ऋंदर पहाड़ से निकलता है, ऋौर उस के पानी. पर ऋगिन की ज्वाला दिखलाई देती है। कारण इस का वही समक्तना चाहिए जो ज्वालामुखी में गोरख डिब्बी के लिए लिख ऋाये है। (रा० दी० सिंह।)

<sup>(</sup>च) मुगेर से ५ मील पूर्व सीताकुरड का गर्म सोता है, ब्रहारह फुट मुरब्बा में पक्की ईटो का एक होज बना है; ब्रोर उसी में कई जगह पानी के नीचे बुलबुले उठा करते हैं जहा बुलबुले उठते हैं, वहां पानी ब्रधिक गर्म रहता है। पानी साफ है ब्रोर उस में थर्मामेटर डुबोने से १३६ दर्जें तक पारा उठता है। उसी गिर्दनवाह में ब्रोर भी कई एक इस तरह के गर्म सोते है।

लोगों को समभग चुके। उसी भाव से आप लोग भी उस में स्थिर रहिये, यही कहना है। जिस भाव से हिन्दू मत ग्रव चलता है उस भाव से ग्रागे नहीं चलेंगा। अद हम लोगो के शरीर का बल न्यून हो गया, विदेशी शिद्धात्रों से मनोवृत्ति बदल गई, जीविका और धन उपार्जन के हेतु अब हम लोगो को पाच पाच छ छ पहर पसीना चुत्र्याना पड़िंगा, रेल पर इधर से उधर कलकत्ते से लाहीर श्रीर वस्त्रई मे शिमला दौड़ना पड़े गा, सिविल सर्विस का, बैरिस्टरी का इजिनियग का इम्तिहान ढेने को विलायत जाना होगा, विना यह सब किये काम नहीं चहैंगा, वयो कि देखिये, कृस्तान, मुसलमान, पारंधी यही हाकिम हुए जाते हैं, हम लोगों की दशा दिन दिन हीन हुई जाती है। जब पेट भर खाने ही नी न मिलागा तो धर्म कही बाकी रहैगा इस से कीव मात्र के सहज धर्म उटरपूरण पर छत्र ध्यान दीजिए। परस्पर का बैर छोड़िये शैव, सिक्ख जो हो, सब रें। मिलो । उपसना एक हृदय की रत्न वस्तु है उरा को आर्य देत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। देप्साव, शेव, ब्राह्म, इ. र्यनामानी सब अलग अलग पतली पतली डोगी हो उहे हे इसी से ऐश्वर्य रूपी मस्त हाथी उन से नहीं बधता। इन सब टोरी को एक म बाप कर मोटा रस्सा बनास्रो तत्र यह हाथी दिग दिगत भागने से स्केगा। स्रर्थात् स्रव तह काल नहीं कि हम लोग मित्र २ ग्रपनी ग्रपनी खिचड़ी ग्रलग पक:या करें । ग्रव महाघोर काल उपस्थित है। चारो स्रोर स्राग लगी हुई है। टरिटता के मारे देश जला जाता है। ग्रागरेजो से जो नौकरी वच जाती है उन पर मुसलमान श्रादि विभ्रमी भरती होते जाते है। ग्रामदनी वाणिज्य की थी ही नहीं केवल नौकरी की थी, सो भी धीरे धीरे खनकी, तो अब कैसे नाम चलेगा। कदाचित ब्राह्मण श्रीर गोसाई लोग कहै कि हम को तो मुफ्त का मिलता है हम को क्या ? इस पर इम कहते हैं कि विशेष उन्हीं को रोना है। जो कराल काल चला ग्राता है उस को त्र्यांख खोल कर देखो । कुछ दिन पीछे त्र्याप लोगों के मानने वाले बहुत ही थोडे रहेगे, त्राव सब लोग एकत्र हो । हिन्यु नामधारी वेद से लेकर तत्र, वरच भाषाग्रन्थ मानने वाले, तक सब एक हो कर ग्राव ग्रापना परम धर्म यह रक्को कि आर्य जाति में एका हो। इसी में धर्म की रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव श्रीर जैसी उपासना हो, ऊपर से सब श्रार्यमात्र एक रहो । धर्म सम्बन्धी उपाधियों को छोड कर प्रकृत धर्म की उन्नति करो।

# "भारतवर्षित्रति कैसे हो सकती है।"

## ( बिलया में ददरी के मेले के समय आर्थ देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण )

( भारतेंदु के इदिरायन उपाध्याय जो सेक्रेटरी थे ऐड्रेस पढ़ा )

( भारतेंद्र जी का बिलया का व्याख्यान From नवोदिता हरिश्चन्द्र चिंद्रका  $Vol\ XI\ No\ 3\ Dec\ 1884$  )

#### How can India be reformed

श्राज बड़े श्रानन्द का दिन है कि छोटे से नगर बिलया में हम इतने मनुष्यो को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं ॰ इस ग्रमागे श्रालसी देस में जो कुछ हो जाय वही बहुत है ॰ बनारस ऐसे २ बड़े नगरो मे जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहैंगे कि बलिया मे जो कुछ हम ने देखा वह बहुत ही प्रशसा के योग्य है ० इस उत्साह का मूल कारण जो हम ने खोजा तो प्रगट हो गया कि इस देस के भाग्य से ऋाज कल यहा सारा समाज ही ऐसा एकत्र है ० राबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहा हो वहा क्या न ऐसा समाज हो ० जिस देस श्रीर काल में ईश्वर ने श्रकवर को उत्पन्न किया था उसी में श्रवलफजल. बीरवल, टोडरमल का भी उत्पन्न किया ॰ यहा राबर्ट साहब ग्रकबर है तो मशी चतुर्भुज सहाय मुशी बिहारीलाल साहब ऋादि श्रबुलफजल श्रीर टोडरमङ्ख है ० हमारे हिन्दुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है • यद्यपि फर्स्ट क्लास से हेरड क्लास आदि गाड़ी बहुत अञ्छी अञ्छी और बड़े बड़े महसूल की इस देन में लगी है पर बिना इजिन सब नहीं चल सकती वैसे ही हिन्दुस्तानी लोगो को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते ० इन से इतना कह दीजिए "का चप साधि रहा बलवाना'' फिर देखिये हनुमान जी को श्रपना बल कैसा याद श्राता है ० सो बल कौन याद दिलावै ० या हिदोस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम ० राजे महाराजो को श्रपनी पूजा भोजन भूठी गप से छुट्टी नहीं ० हाकिमो को कुछ तो सर्कारी काम घेरे रहता है कुछ बाल घुड़दौड़ थियेटर मे समय गया • कुछ समय बचा भी तो उन को क्या गरज है कि हम ग़रीब गन्दे काले ब्रादिमयो से मिल कर श्रपना श्रनमोल समय खोवें ० बस वही मसल वही ० ''तुम्हे गैरो से कब फ़रसत हम अपने गम से कब खाली । चलो बस हो चुका मिलना न हम खाली न तुम खाली '' • तीन मेडक एक के ऊपर एक बैठे थे • ऊपर वाले ने कहा जीक शौक बीचवाला बोला गम सम सब के नीचे वाला पुकारा गए हम ० सो हिन्दु-स्तान की प्रजा की दशा यही है गए हम ॰ पहले भी जब आर्य लोग हिन्द्रस्तान मे श्रा कर बसे थे राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें और अब भी ये लोग चाहै तो हिन्दुस्तान प्रति दिन क्या प्रति छिन बढै ० पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है ० ''बोद्धारों मत्सरप्रस्ताः प्रभवः स्मर दुषिताः" हम नहीं समभ्तते कि इन को लाज भी क्यो नहीं त्र्याती कि उस समय मे जब कि इन के पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था तब उन लोगों ने जगल में पत्ते ऋौर मिट्टी की कुटियों में बैठ कर के बास की नालियों से जो तारा ग्रह ऋादि बेध कर के उन की गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि सोलह लाख रुपये के लागत की विलायत मे जो द्रवीन बनी है उन से उन ग्रहों को बेध करने में भी वहीं गति ठीक ग्राती है ग्रौर जब ग्राज इस काल में इम लोगों को अगरेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखो पुस्तकै और हजारों यंत्र तैयार है तब हम लोग निरी चुगी की कतवार फेकने की गाड़ी बन रहे है ० यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घड़दौड़ हो रही है ० अपने-रिकन अगरेज फरासीस आदि तुरकी ताजी सब सरपट दौड़े जाते है • सब के जी मे यही है कि पाला हमी पहले छू ले ० उस समय हिन्दू काटियाबाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं ० इन को श्रौरो को जाने दीजिये जापानी टहुश्रो को हाफते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं त्राती ० यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जायगा फिर कोटि उपाय किए भी ऋागे न बढ सकैगा ० इस लूट मे इस बरसात में भी जिस के सिर पर कमबख्ती का छाता श्रीर श्राखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहै उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए ॰

मुक्त को मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर ख्रांज कुछ कहों कि हिन्दुस्तान की कैसे उन्तित हो सकती है। मला इस विषय पर में और क्या कहूं भागवत में एक श्लोक है "नृदेहमाद्यं सुलम सुदुर्लम प्लवं सुकल्प गुरुकर्णाधार मयाऽनुकूलेन नभःस्वतेरित पुमान भवाब्धि न तरेत् स ख्रात्महा ०'' भगवान कहते है कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लम है सो मिला और उस पर गुरू की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाय उस को आत्महत्यारा कहना चाहिये वही दसा इस समय हिन्दुस्तान की है। अगरेजों के राज्य मैं सब प्रकार का सामान पा कर अवसर पा कर भी हम लोग जो इस समय उन्तित न करें तो हमारे केवल अभाग्य श्रीर परमेश्वर का कोप ही है ० सास और अनुमोदन से एकान्त रात में सूने रगमहल में जा कर भी बहुत दिन से प्रान से प्यारे परदेसी पति से मिल कर छाती ठढी करने की इच्छा थी उस का लाज से सुंह भी न देखे और बोले भी न तो उस का

स्रभाग्य ही है ० वह तो कल फिर परदेस चला जायगा ० वैसे ही स्रगरेजो के राज्य में भी जो हम मेडक काठ के उल्लू पिजड़े के गगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमजल्त कमजल्ती फिर कमजल्ती है • बहुत लोग यह कहैंगे कि हमन्को पेट के घंधे के मारे छुट्टी ही नहीं है रहती, बाबा हम क्या उन्नति करे ० तुम्हारा पेट भरा है तुम को दून की सूफती है । यह कहना उनकी बहुत भूल है । इगलैंड का पेट भी कभी यो ही खाली था ० उस ने एक हाथ से श्रपना पेट भरा दुसरे हाथ से उन्नित के काटो को साफ किया ० क्या इगलैंड में किसान खेतवाले गाडीवान मजदूर कोचवान त्रादी नहीं है ? किसी देस मै भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते ० किन्तु वे लोग जहा खेत जोते बोते है वहीं उस के साथ यह भी सोचते है कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावै जिस में इस खेत में आगे से दून श्चन्न उपजे • विलायत मै गाडी के कोचवान भी श्चखबार पढ़ते है • जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहा गया उसी समय कोचवान ने गही के नीचे से श्रखबार निकाला ॰ यहां उतनी देर कोचवान हुका पिएगा वा गप करेगा ॰ सो गाप भी निकम्मी "वहा के लोग गाप ही में देस के प्रबन्ध छाटते हैं ०" सिद्धान्त यह कि वहा के लोगो का यह सिद्धान्त है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाय • उस के बदले यहा के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा श्रमीर समभा जाता है श्रालस यहा इतनी बढ़ गई कि मलूकदास ने दोहा ही बना डाला ॰ ''अजगर करै न चाकरी पंछी करै न काम । दास मलूका कहि गये सब के दाता राम " चारो स्त्रोर स्त्रांख उठा कर देखिये तो बिना काम करने वालो , की ही चारो श्रोर बढ़ती है रोजगार वहीं कुछ भी नहीं है श्रमीरो की मसाहिबी दल्लाली या ग्रमीरो के नौजवान लडको को खराव करना या किसी की जमा मार लेना इन के सिवा बतलाइए श्रीर कीन रोजगार है जिस से कुछ रूपया मिले ॰ चारो स्रोर दरिद्रता की स्राग लगी हुई है ० किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत की बचाता फिरता है जैसे लाजवती बह फटे कपड़ों में अपने अग को छिपाए जाती है ॰ वहीं दशा हिन्दोस्तान की है ॰ मर्दुम शुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहा बढते जाते है ख्रीर रूपया दिन दिन कमती होता जाता है ० सो ख्रव बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलैगा कि रूपया भी बढ़ैं ० श्रीर वह रूपया बिना बुद्धि बढ़ें न बढ़ैगा ० भाइयो राजा महाराजी का मुह मत देखो मत यह त्राशा रक्लो कि पडित जी कथा मै ऐसा उपाय बतलावैंगे कि देश का रूपया श्रीर बुद्धि बढ़ै ० तुम श्राप ही कमर कसी त्राला छोड़ो कब तक ऋपने जगली हुस मूर्ज बोदे डरपोकने पुकर-वास्त्रोगे ॰ दौड़ो इस घुड़दौड में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है ०~ " फिर कब राम जनक पुर ऐहै " अप्रवर्की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही

पहचोगे • जप पृथ्वीराज को कैद कर के ग़ोर ले गए तो शहानुहीन के भाई गयामहीन से किसी ने कहा कि वह शब्दवेधी बान नहत अच्छा मारता है ० एक दिन सता नियन हुई ग्रीर मात लोड़ के ताबे नान में फोड़ने को रखे गए० प्रध्वीराज को लोगों ने पहिले ही स अधा कर दिया था ० स्नैत यह हुआ कि जा गय। महीन ह करे तब दह तावे पर धान मारे ० चट विवि भी उसके साथ कैटी था ० यह सामान देख कर उम ने यह दोहा पढ़ा ० "श्रव की चढ़ी कमान को जान किर कर चढै। जिन चकै चहुत्रान दक्षे मारय इक सर ० " उन का मकेन ससभा कर जब गणानुदीन ने ह किया, तो पृथ्वीराज ने उसी की बान मार दिया ० वही जात छात्र है ० अर्थ्यत्र भी चढी दस समय में सर्वार का राज्य पा कर ब्रीर उन्नति दा इतना सामान पा कर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तम्ही रहो । श्रीर वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि मन बात म उन्नित हो । धर्म में घर के काम म, बाहर के काम भ, राजगार में शिष्टाचार में चाल चलन में, शरीर स, बल में, गमाज में, युवा में बृद्ध म स्त्रों में, पुरुष में, अमीर में, गरीब मं, भारतर्प की सब अवस्था सब जाति सब देस म उन्नति करो ० सब ऐसी वातो को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कटक हो । चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नगा कहें, इस्तान कहै या भ्रष्ट कहें तम केवल ग्रपने देश की दीन दशा को देखो ग्रीर उन की बात मत सुनं।० ग्रपमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा तु प्रष्ठतः स्त्रकार्य साधयेत् धीमान वार्यन्वसो हि मुर्खता० जो लोग अपने को देशहितैयी लगाते हो वह अपने सुल को हाम करके अपने धन श्रीर मान का दिलदान करके कमर कस के उठो ० देखादेखी थोड़े दिन में सब हो जायगा० ग्रापनी खराबियों के मूल कारणों को लोजो॰ कोई धर्म की ब्राइ में, कोई देस की चाल की ब्राइ में, कोई सुख की श्राङ्मं छिपे है० उन चोरो को वहा वहां से पकड़ कर लाश्रो० उन को बाध बाध कर कैंद्र करों ० हम इस से बढ़ कर क्या कहै कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उस को पकड़ कर मारोगे और जहा तक तुम्हारे में शक्ति होगी उस का सत्यानाश करोड़े टकी तरह इस समय जो जो वातें तुम्हारे उन्नित पथ को काटा हो उन की जड़ खोद कर फेक दो॰ कुछ मत डरो॰ जब तक सौ दो सौ मनुष्य बदनाम न होगे. जात से बाहर न निकाले जायगे, दरिद्र न हो जायगे, कैद न होगे वरच जान से न मारे जायगे तब तक कोई देश न सुधरेगा०

श्रव यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति श्रीर सुधारना किस चिड़िया का नाम है • किस को श्रच्छा समभै • क्या ले क्या छोड़ें • तो कुछ बातें जो इस शीव्रता से मेरे ध्यान मे श्राती हैं उन को मैं कहता हू सुनो—

श्रव सिन्नयों का मूल धर्म है ० इस से सब के पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित हैं ॰ देखों श्रगरेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है इस से उन की दिन दिन कैसी उन्नति हैं ॰ उन को जाने दो अपने ही यहा देखों ॰ तुम्हारे महा धर्म की ऋाड मे नाना प्रकार की नीति समाजगठन वैद्यक झाडि भरे हुए है० दो एक मिसाल सनो० यही तम्हारा बिलया का मेला श्रीर यहा स्थान क्यों बनाया गया है • जिम में जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते दस दस पाच पाच कोस से वे लोग एक जगह एकत्र हो कर आपस में मिलैं एक दूसरे का दुःख सुख जानै । गृहस्थी के काम की वह चीजैं जो गाव में नहीं मिलती यहा से ले जाय । एकादशी का व्रत क्यो रक्ला है ? जिस में महीने में टो एक उपवास से शरीर शद्ध हो जाय० गगा जी नहाने जाते है तो पहिले पानी सिर पर चढा कर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है ? जिस में तल्लए से गरमी सिर में चढ़ कर विकार न उत्पन्न करैं दीवाली इसी हेत हैं कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाय । होती इसी हेत है कि वसत की विगडी हवा स्थान स्थान पर श्चिम्न बलने से स्वच्छ हो जाय० यही तिहवार ही तुम्हारी भ्युनिसिपालिटी है० ऐसे ही सन पर्व सब तीर्थ वत आदि में कोई हिकमत है ० उन लोगों ने धर्मनीति और समाजनीति को द्घ पानी की भाति मिला दिया है । खराबी जो बीच मे भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे इस का लोगों ने मतलब नहीं समका और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया भाइयो वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरणकमल का भजन है ० ये सब तो समाज धर्म है ० जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समभ कर बहुत से नए नए धर्म बना कर शास्त्रों में धर दिए॰ बस सभी तिथि वत स्त्रीर सभी स्थान तीर्थ हो गए ें सो इन बातों को अब एक देर आख खोल कर देख श्रीर समक्त लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋपियो ने क्यो बनाई ग्रौर उन में देश ग्रौर काल के श्रनुकुल श्रीर उपकारी हो उनका प्रहरण कीजिए वहत सी बाते जो समाजविषद मानी जाती है किन्तु धर्मशास्त्रों में जिन का विधान है उन को चलाइए। जैमा जहाज का सफर विधवाविवाह ग्राहि • लड़को को छोटेपन ही में ब्याह कर के उनका दल बीरज ग्रायुष्य सब मत घटाइए० श्चाप उनके मा बाप है या शत्रु है॰ वीर्य उन के शरीर मै पष्ट होने दीजिए नोन तेल लकडी की फिक करने की बुद्धि सीख लेने दीजिये तब उन का पैर काठ मे डालिए० क़लीन प्रथा बहु बिवाह स्त्रादि को दूर कीजिए० लड़िकयों को भी पढ़ाइये किन्तु इस चाल से नहीं जैसे ग्राज कल पढ़ाई जाती है जिस से उपकार के बदले बराई होती है॰ ऐसी चाल से उनको शिद्धा दीजिए कि वह अपना देश और

कुल धर्म सीखे पति की भक्ति करे श्रीर लड़को को सहज मे शिक्ता दे० वैष्णाव -शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग त्रापस का बैर छोड दे यह समय इन भगडों का नहीं हिन्दू, जैन, मुसल्मान सब ग्रापस में मिलिये जाति में कोई चाहे ऊचा हो चाहे नीचा हो सब का स्त्रादर कीजिए जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए॰ छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उन का जी मत तोड़िए॰ सब लोग श्रापस में मिलिए॰ मुसल्मान भाइयों को भी उचित है कि इस हिन्दुस्तान मे बम कर वे लोग हिन्दुस्त्रों को नीचा समभना छोड़ दे॰ टीक भाइयो की भाति हिन्दुन्त्रों से बरताव करें ऐसी बात जो हिन्दुन्त्रों का जी दुखानेवाली हो न करें ० घर में स्त्राग लगे सब जिठानी चौरानी को स्त्रापस का डाह छोड़ कर एक साथ वह आग बुफानी चाहिए० जो बात हिन्दुओं को नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसल्मानो को सहज प्रात है॰ उन में जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं ० फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसल्मानो ने अभी तक अपनी दशा कुछ नही सुधारी । अभी तक बहुतो को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है॰ यारो वे दिन गए॰ स्रव त्रालस हठघरमी यह सब छोड़ो॰ चलो हिन्दुओं के साथ तुम भी दौड़ो एक एक दो होगे । पुरानी बातै दूर करो । मीर हसन की मसनवी श्रीर इन्द्रसभा पढा कर ह्योटेपन ही से लड़कों को सत्यानाश मत करो॰ होश सम्हाला नहीं कि पढी पारसी चुस्त कपड़ा पहना स्त्रीर गजल गुन गुनाए० "शौक तिल्फी से मुभ्रे गुल की जो दीदार का था० न किया हम ने गुलिस्ता का सबक याद कभी०" भला सोचो कि इस हालत मै बड़े होने पर वे लड़के क्यों न विगड़ेंगे० अपने लड़को को ऐसी क्तिवं छुने भी मत दो॰ अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो॰ पिनशिन श्रीर वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो० लड़को को रोजगार सिललास्रो० बिलायत भेजो॰ छोटे पन से मिहनत करने की त्रादत दिलात्रो॰ सौ सौ महलों के लाड प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलास्रो॰ भाई हिन्दुस्रो तुम भी मतमतान्तरो का श्राग्रह छोड़ो॰ श्रापस मे प्रेम बढाश्रो॰ इस महामंत्र का जप करो | को हिन्दुस्तान मे रहे चाहे किसी जाति किसी रंग का क्य्रो न हो वह हिन्दु है | हिन्द की सहायता करो ॰ बंगाली, मरहा, पंजाबी, मदरासी, बैदिक, जैन, ब्राह्मणी. मसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो० कारीगरी जिसमे तुम्हारे यहा बढे तुम्हारा रूपया तुम्हारे ही देश में रहे वह करो देखों जैसे हजार धारा हो कर गंगा समद्र में मिली हैं वैसे ही तुम्हारी लच्मी हजार तरह से इगलैंड, फरासीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है॰ दीत्रासलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वही से ब्राती है॰ जरा ब्रापने ही को देखों • तुम जिस मारकीन की धोती पहने हो वह श्रमेरिका की बनी है • जिस लकलाट का तम्हारा ऋगा है वह इगलैंड का है । फरासीस की बनी कघी से तमसिर कारते हो । श्रीर जर्मनी की बनी चरबी की बली तुम्हारे सामने बल रही है । यह तो वही मसल हुई एक बेफिकरे मगनी का कपड़ा पहिन कर किसी महफिल मे गए० कपड़े को पहिचान कर एक ने कहा अजी अगा तो फलाने का है दूसैरा बोला ब्राजी टोपी भी फलाने की है तो उन्होंने इस कर जवाब दिया कि घर की तो मुळे ही मुळें हैं हाय अप्रसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकतें भाइयों अन तो नींद से चौके अपने देस की सब प्रकार उन्नति करो । जिस में तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो वैसे ही खेल खेलो वैशी ही बातचीत करो॰ परदेसी वस्तु ऋौर परदेसी भाषा का भरोसा मत रक्खो श्रपने देस में श्रपनी भाषा में उन्नति करो।

# इशुखृष्ट चौर ईशकृष्ण

पाठक गण को स्मरण होग। कि भारनिभद्धा में "भारत भुजवल लिह जग रिच्छित, भारत मिच्छा लिह जग सिच्छित' लिखा है, आज उसी का हम प्रमाण देना चाहते है। न्यायप्रियगण देखे कि जैसा भारतिभद्धा में कहा गया वह उचित है कि नहीं।

समाज की उन्नित का मूल धर्म है। जहा का धर्म परिष्कृत नहीं वहा कभी समाज-उन्नित नहीं। धर्म पर सब लोगों को ऐसा आग्रह रहता है, कि उस को साक्षात् परमेश्वर से उत्पन्न मानने है अतएव अन्य विपयों को छोड़ कर केवल धर्म पर हम विचार किया चाहने है और मुक्तकट हो कर कहते है कि ससार के धर्माचार्य मात्र ने भारतवर्ष की छाया अपने अपने ईश्वर, देवता, धर्मपुस्तक धर्मनीति और निज चरित्र निमाण किया है। जितने धर्म प्रचलित है या प्रचित्रत थे वह सब या तो बैदिकों का अनुगमन है या बौद्धों का। यहा तक कि प्रसिद्ध ईश्वरवाची शब्द भी इसी से निकले है। अद्भारेजों भे परमेश्वर को गाड (God) कहते है। यह गौतम का नामान्तर है। उत्तर के देशों में गोतम को गोडमा कहते है, इसी से यह गाड शब्द बना। फारसी में मूर्तियों को बुत कहते है। यह शब्द बुद्ध से निकला है। हरम हर्म्य से, सनम शभु से, दैर देवल से, देव देवता से और ऐसे ही देवतावाचक अनेक शब्द दूमरे दूमरों से।

यह सब जाने दीजिये सृष्टि के ब्रारम ने चिलये। भगवान् मनु लिखते हैं कि प्रथम सब जगत सुपुत था। किर सर्वित्यन्ता जगदीश्वर ने स्वराक्ति से प्रवेशपूर्वक उस को चैतन्य किया। यही यूनानियों के ऋषि केयस ने भी लिखा है। किर परमात्मा ने अपनी प्रकृति रूपी परिण्त शरीर से प्रजा उत्तक करने की इच्छा से चिन्ता किया कि 'कैने सब होगा' और यह चिन्ता कर के पहिले जज होय यह कह कर ब्राकाशादि क्रम से जज सृष्टि किया। श्रोल्ड सिस्टेम (बाइबिल) के जिनिसिरा के प्रथम अध्याय को इन से, वहा भी यही है। किर परमात्मा ने जल से ब्रह्मा उत्पन्न किया उस ने ब्राकाश पृथ्वी स्वर्गादि निर्माण किया और महत्तव ब्रह्झार गुण ब्रादि की कम ने सृष्टि हुई और उसने मनुष्य पशु प्रची स्थावरादि उत्पन्न हुए। किर प्राण्विरिष्ट इन्द्रादि देवगण श्रीर कर्महेतुक पाषाणम्य देवगण श्रीर साध्य नामक सूद्म देवगण श्रीर श्रिनिटोमाटि यज्ञ बनाये गये।

<sup>\*</sup> See Plato's Theology Concerning Spiritual Nature.

श्रङ्गरेजी श्रौर यूनानी फिलािस्ती में इस बात की छाया देख लोजिये। फिर वेद किया काल ग्रह उन्नत श्रयनत स्थान तप सन्तोष इच्छा श्रादि की सृष्टि हुई फिर कर्तव्य अकर्तव्य कर्म्म के विभाग के हेतु घर्म्म श्रघम्म की सृष्टि हुई। घर्म्म का फल सुख श्रोर श्रघम्म का दु ख। (श्रय महाभारत के श्रादि पर्व में घर्म श्रघम्म की सृष्टि वर्णन इस मनु कथित सृष्टि की तुलना कर के उस से मिल्टन के मृत्यु विषयक प्रस्ताव मिला कर पढ़ो।) फिर पंच महाभूतो के सूक्म श्रश श्रौर स्थूल श्रंश से जगत की सृष्टि हुई। (मिल्टन की भूवी पुस्तक में स्वर्गच्युति के गल्प से इसे मिलाश्रो।) फिर मानव सृष्टि हुई श्रौर श्रात्मा को उस के देहों में प्रवेश का श्रिधकार दिया गया श्रौर एक को छोड़ कर दूसरे में गमन का मी (इस से सिद्ध होता है कि Transmigration of Soul के प्रगट कर्चा मी मनु ही है।)

ऐसे ही संसार के सब देवता भी भारतवर्ष ही के देवगण की छाया हैं। मिनवां नान्मा यूरोप की प्राचीन देवी हम लोगों की भगवती दुर्गा हैं। मिनवां इन्द्र के कन्धों से प्रगटी है यहा भी दुर्गा देवतात्रों के अशा (अशा कन्धे को भी कहते हैं) से प्रादुर्भूत हुई है। मिनवां भी सब शस्त्रों को लिये जन्मी है और दुर्गा भी, मिनवां युद्ध की देवी है दुर्गा भी। मिनवां शनिश्चर से लड़ी है दुर्गा महिषासुर से (मिह्शासुर और शनैश्चर में साहश्य यह है कि शनैश्चर महिषवाहन है और महिषासुर महिष रूप)। मिनवां और दुर्गा दोनो सिंहवाहिनी हैं मिनवां के एक हाथ में भाला दूसरे में मदुस का सिर है (यह मदुस शब्द मधु वा महिष से निकला होगा) और दुर्गा का भी यही ध्यान है। मिनवां का दूसरा ध्यान कटे सिर का मुकुट पिहने और सर्प लपेटे है और दुर्गा का भी। मिनवां को मुर्गे प्यारे हैं यहा देवी को भी कुक्कट बिल दिया जाता है।

श्रव श्रपेक्षों को लीजिये। यह हिन्दु श्रों के श्रीकृष्ण का चित्र है। इसका सूर्य में निवास है श्रोर यहा भी नारायण का सूर्य में निवास है। इस नाम के चार देवता थे श्रोर यहा भी श्रीकृष्ण के चार व्यूह है। उस ने पाइथन नामक सर्प को मारा श्रोर यहा भी कालिया दमन हुआ। वहा वह शिल्प, श्रोषघ, गान, काव्य श्रोर रस का देवता है श्रोर यहा भी। उसका ध्यान सुन्दर युवा, लम्बे केश श्रोर हाथ में कभी धनुष कभी बन्शी लिये हैं श्रोर यहा भी। वह पर्वत पर नव मित्रों के साथ विहार करता था यहां गिरिराज पर नव गोपियों के साथ विहार है।

वैसे ही जिपटर \* इन्द्र है। श्रीर इन दोनो को देवराजत्व प्राप्त है। यहां इस

<sup>\*</sup> यद्यपि योरप वालों ने हमारे देवताश्चों के चरित्र का बहुत अनुकरण किया

को अपने भाई टिटन्स का डर था वहा हिरएयकशिए का । इन्द्र भी बड़ा लपट है और जुपिटर भी । जुपिटर का ध्यान सोने के सिहासन पर बिजली हाथ में लिये हुर्ये मेघो पर शासन करते हुये हैं; और यहा भी वज्रहस्त है। किन्तु जुपिटर के चरित्र में श्रीकृष्ण के बहुत से चरित्र मिला दिये हैं।\*

केवल यूरोप के मूर्तिपूजको पर ही नहीं नये सम्प्रदाय वालो की भी यही दशा है। ग्रेबिल (जिबरईल) गरुड़ का ऋपभंश है श्रीर गरुड़ जैसे परमेश्वर के सब से उत्तम पार्वदों में है वैसे ही जिबरईल उत्तम फरिश्तों में। वरच फरिश्ता शब्द ही पार्वद का ऋपभश है। जिबरईल का ईश्वर की आज्ञा ला कर मत-प्रवर्तक होने का उदाहरण भी रामानुज सम्प्रदाय में देख लीजिये। किस्तानों में एक ऋगचार्थ्य जोसफेट करनेल है श्रीर यह महात्मा शाक्यितह की प्रतिमूर्त्त है। दोनों के पिता राजा, दोनों के जन्म के पूर्व ज्योतिपियों ने कहा था कि यह या तो बड़ा प्रतापी राजा होगा या धार्मिक। दोनों के पिता ने चेष्टा किया कि जिस में पुत्र सन्यासी न हो श्रीर उन को रम्य उद्यान में रक्खा किन्तु ससार की ऋसारता जान कर दोनों ही सन्यासी हो गये और दोनों ऋपने पिता को नये धर्मम से दीवित किया। सब से ऊपर ऋतन्द की बात यह है जान, जो मनुष्य जोजफेट का माहात्म प्रचारक है, लिखता है कि जोजफेट मारतवर्ष में हुश्रा श्रीर हिन्दुस्थान से श्राये विश्वरूत लोगों से हम ने उस का चिरत्र सुमा। श्रव बतलाइये जोजफेट शाक्यिसंह ही का नामान्तर है कि नहीं। †

धर्म ही पर नहीं नीति सम्बन्धी भी यावत् गल्प मात्र इसी भारतवर्ष से फैल कर श्रौर स्थानों में गई है। विलसन साहत्र लिखते हैं—कि केयस नगर के घोड़ा का उपाख्यान भारतवर्ष में भी प्रचलित है किन्तु भेद इतना है कि भारतवर्ष में घोड़ा हाथी के स्वरूप में है। उर्दू कितावों का यह किस्सा अत्यन्त प्रसिद्ध है कि टके को सुर्गी लेंगे, तब उस को श्रय बच्चे होंगे तो उन को बेच कर बकरी लेंगे, उस को बच्चे होंगे तो उन को बेच कर घोड़ी लेंगे, उस को बच्चे होंगे तो उस से रोजगार करेंगे, रुपया पैदा होगा तब बादशाह की बेटी से शादी करेंगे जब वह

है तथापि उन के देवतास्त्रों के वंश में बड़ा गड़बड़ है इस से वंश परम्परा को मिलान न कर के केवल चरित्र मात्र का यहा उदाहरण दिया है।

<sup>\*</sup> दिव घातु से देववाची शब्द संसार में प्रसिद्ध है। भारत के इन्द्र देव व देवेन्द्र श्रीर युनान में दियस वा जियस। दोनो वज्रपाणि वारिदाता दाम्मिक पर्व्वत-वासी श्रीर विलाससुखमोगी श्रीर एक वृत्रदानवहन्ता दूसरे टाइटस-दानवहन्ता।

<sup>†</sup> See Professor Max Muller's Sanskrit Literature.

शर्वत पिलाने स्रावेगी स्रोर खड़ी हो कर बिनती कर के कहेगी कि मेरे प्यारे दूध पास्रों तो हम एक लात मारेगे, यह कह कर लात जो चलाया तो बरतन फूट गए। इसी से मसल निकली है कि तुम्हारा तो बर्तन फूटा हमारी ग्रहस्थों ही खराव हों। स्रायेश ही खराव हों। स्रायेश में हा गर्ह। स्रायेश में इस गल्प को स्रोर तरह से कहते हैं। फरासीस में लाफेन्टन किन ने इस को पैरट गोपिनी के नाम से लिखा है जिस ने पूर्व की भाति सोचते सोचते स्रपना दिधमाजन फोड़ डाला। ससार की स्रोर भाषास्रों में भी रूपान्तर से यह गल्प प्रसिद्ध है।

परन्तु इस का मूल कहा है ? भारतवर्ष में। पञ्चतन्त्र देखिये उस में यह किस्सा स्वभाव कृपण नामक ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीर हितोपदेश में देवशर्मा के नाम से। एक विद्वान् ने लिखा है कि ब्राह्मण से एक साधारण चर्म-विक्रेता वा कुम्भकार इत्यादी नाम हुन्ना। त्रान्त मे जयसुरितक लाफेराटन ने इस गलप को लिखा तो उस शुष्क ब्राह्मण् के स्थान पर नवयोवना ग्वालिनी को पुस्तक मै स्थान दिया। श्रव किहिये कि कैसे सस्कृत वेश त्याग कर यह सब किस्से श्रीर भाषा में हुये श्रीर इतनी दर पहुचे । इन छोटे छोटे किस्सो मे एक ऐसी संजीवनी शक्ति है कि राज्य श्रीर धर्म का हेर फेर हो जाय श्रीर भाषा का पिवर्त्तन हो जाय परन्तु यह सब कोटी कोटी गल्प बालको स्त्रीर मुग्ध स्त्रियो के मुख द्वारा एक ही रूप से स्त्रनेक सहस्र कोश तक प्रचलित रहेगे । महात्मा मोचम्लर लिखते है ''उन्नीसवी शताब्दी में इस खीष्ट धर्म्म प्रधान देश में हम लोग अपने बालको को जो ऐहिक और पारलौकिक ज्ञान की गल्पों में शिचा देते है वह धर्म्मविरोधी ब्राह्मणों स्त्रीर बौद्धो की पौत्तलिक धर्म की पुस्तकों से संग्रहित है। अर्ब इस बात को कोई न मानेगा किन्तु हजार दो हजार बरस पहले भारतवर्ष के किसी निर्जन वन ख्रौर स्नुद्र पिल्लयो में भ्रमण करने ही से यह सत्य बीज प्राप्त होता. जो श्रब समस्त प्रथ्वी में विस्तत है श्रीर सरस बालको के हृत्चेत्र में सदा लहलहाता रहेगा । बड़े बड़े विद्वान भी किसी अपनी नीति को इस सुरीति पर सर्वेहृदयग्राही श्रीर चिरस्थायी नहीं कर सके है जैसा कि इन गल्प रचियतास्रों ने सहज हृदयप्राही रचना की है। किन्त वे बुद्धिमान लोग कौन थे यह ज्ञात नहीं श्रीर संसार के श्रीर श्रीर मानवोपकारियो की भाति विस्मृति देवो के अपार उदर में यह भी शयन करते है। यदि दो सहस्र वर्ष पूर्व कोई भारतवर्ष मे जाता तो ये महात्मा लोग मिलते । स्रव केवल हम यही कह सकते है कि यह अति चातुर्य उन्हीं लोगों का है जिन को अब कोई कोई निगरो पुकारते है।"

# साहित्यिक निबंध

- १. सरयूपार की यात्रा
- २. मेहदावल की यात्रा
- ३. लखनऊ की यात्रा
- ४. हरद्वार की यात्रा
- ५. वैद्यनाय की यात्रा
- ६. ग्रीष्म ऋतु
- ७. हिंदी भाषा
- दिल्ली दरबार दर्पण

[ इस खड में भारतेंदु हरिश्चंद्र के वे निवध सकलित हैं जिन्हे शुद्ध साहित्य की संज्ञा दी जा सकती है। भारतेंदु का देशपर्यटन बड़ा विस्तृत था। इन यात्रासंबधी लेखों से जहाँ एक श्रोर उनकी सैलानी प्रकृति का परिचय मिल्द्वा है वहाँ उनके सूद्धम निरीच्या की प्रवृत्ति का भी पता चलता है। भारतेंदु की श्रनुभववृद्धि में ये यात्राएँ बड़ी सहायक रही है।

भारतेंद्ध के समान इन लेखों की भाषा भी स्वच्छंद विचरण के लिए निकली है। उसका चलतापन श्रीर श्रिभव्यंजन-शक्ति द्रष्टव्य है, इसके साथ ही प्रकृति का जो चित्रण हुश्रा है उससे इस बात का भी श्राभास मिलता है कि वे मुक्त प्रकृति के भी प्रेमी थे।

'ग्रीष्म ऋतु' लेख में प्रकृति-वर्णन के साथ भारतेंदु की व्यापक सहातु-भूति के दर्शन भी होते हैं। ऋाधुनिक युग में प्रचलित 'मानवतावाद' से इसकी तुलना लाभदायक होगी।

'हिंदी भाषा' निवध में भारते दु-युग के भाषाविवाद की भाँकी सुरक्षित है। इस लेख में भारतें दु ने भाषा की समस्या पर जो अपना मंतव्य प्रकट किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही तत्कालीन प्रचित्त शैलियों के जो रूप उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उनसे भारतें दु का भाषा-धिकार प्रकट हो जाता है।

'दिल्ली दरबार-दर्पण ' भारतेंदु का वर्णनात्मक शैली में लिखा गया लेख है । दरबार की तड़क-भड़क के बीच उनके हास्य श्रीर सूच्म व्यंग की भवृत्ति भी लिंदात होती है । ]

# सरयूपार की यात्रा।

( हरिश्चन्द्र चंद्रिका Vol. 6 No. 8. P. 11-20. Feb. 1879.)

#### **ऋयोध्या**

कल सांभ्र को चिराग जले रेल पर सवार हुए ० यह गए वह गए ० राह में स्टेशनों पर बड़ी मीड़ ० न जाने क्यों ? श्रीर मजा यह कि पानी कहीं नहीं मिलता था ० यह कम्पनी मजीद के खानदान की मालूम होती है कि ईमानदारों को पानी तक नहीं देती ० या सिप्रस का टापू सर्कार के हाथ श्राने से श्रीर शाम में सर्कार का बदोबस्त होने से यह भी शामत का मारा शामी तरीका श्रखतियार किया गया है कि शाम तक किसी को पानी न मिले ० स्टेशन के नौकरों से फर्याद करों तो कहते है कि डाक पहुचावे रोशनी दिखलावे कि पानी दे ० खेर जो तों कर श्रयोध्या पहुंचे ० इतना ही धन्य माना कि श्रीरामनवमी की रात श्रयोध्या में कटी ० मीड़ बहुत ही है ० मेला दरिद्र श्रीर मैले लोगों का ० यहां के लोग बड़े ही कड़ाली टर्रे हैं ० इस—दोपहर को श्रव उस पार जाते है ० ऊंटगाड़ी यहां से पांच कोस पर मिलती है।

#### '' केम्प हरैया बाजार ''

श्राज तक तीन पहर का समय हो चुका है॰ श्रीर सफर भी कई तरह का श्रीर तकलीफ देने वाला ॰ पहिले सरा से गाड़ी पर चले ॰ मेला देखते हुए राम घाट की सडक पर गाड़ी से उतरे ॰ वहा से पैदल धूप में गर्म रेती में सरजू के किनारे गुदाम घाट पर पहुचे ॰ वहा से मुश्किल से नाव पर सवार हो कर सरजू पार हुए॰ वहा से बेलवा जहा डाक मिलती है श्रीर शायद जिसका शुद्ध नाम बिल्व ग्राम है दो कोस है ॰ सवारी कोई नही न राह में छाया के पेड़ न कृश्रां न सड़क हवा खूब चलती थी इस से पगडराडी भी नहीं नजर पड़ती बड़ी मुश्किल से चले श्रीर बड़ी ही तकलीफ हुई ॰ खैर बेलवा तक रो रो कर पहुचे, वहा से बेल की डाक पर ६ बजे रात को यहा पहुचे ॰ यहा पहुंचते ही हरैया बाज़ार के नाम से यह गीत याद श्राया " हरैया लागल मिवश्रा केरे लैहें ना " शायद किसी जमाने में यहा हरैया बहुत बिकती होगी ॰ इस के पास ही मनोरमा नदी है ॰ मिटाई हरैया की तारीफ के लायक है ॰ बालूशाही सचमुच बालूशाही भीतर काठ के दुकड़े भरे हुए ॰ लडू भूर के, बरफी श्रहा हा हा ! गुड़ से भी बुरी ॰ खैर लाचार हो कर चने पर गुजर की ॰ गुजर गई गुजरान क्या भोपड़ी क्या मैदान ॰ बाकी हाल कल के खत में ॥

#### वस्ती।

परसो पहिली एप्रिल थी इस से सफर कर के रेलो में बेवकूफ बनने का श्रीर तक्लीफ से सफर करने का हाल लिख चुके है ० अब आज आठ बजे सबह रेरे कर के बस्ती से पहुचे वाह रे बस्ती ० भाख मारने को बसती है अगर बसती इसी को कहते है तो उजाड़ किस को कहैगे। सारी बस्ती मे कोई भी परिडत वस्तीराम जो ऐसा परिडत नहीं, खैर अब तो एक दिन यहा बसति होगी ० राह मै मेला खूत था ० जगह जगह पर शहान का शहाना ० चलहे जल रहे है० सैकड़ो ऋहरे लगे हुए है कोई गाता है कोई बजाता है कोई गप हाकता है • रामलीला के मेले में अवध प्रान्त के लोगों का स्वभाव, रेल, अयोध्या और इधर राह में मिलने से खूब मालूम हुआ ० वैसवारे के पुरुष अभिमानी रूखे और रिसक्मन्य होते है रितकमन्य ही नहीं वीरमन्य भी पुरुष सब पुरुप ख्रीर सभी भीम सभी ऋर्जुन सभी सत पौराणिक श्रौर सभी वाजिदश्रली शाह० मोटी मोटी वातो को बड़े स्राप्रह से कहते सुनते है ० नई सभ्यता स्रव तक इधर नहीं स्राई है ० रूप कुछ ऐसा नहीं पर स्त्रियाँ नेत्र नचाने मे बड़ी चतुर ० यहाँ के पुरुपो की रसिकता मोटी चाल सुरती और खड़ी मोछ में छिपी है और स्त्रियों की रिलकता मैले वस्त्र और सूप ऐसे नथ में ० अयोध्या में प्रायः सभी स्त्रियों के गोल गाते हुए मिले ० उन का गाना भी मोटी सी रिसकता का ० मुक्ते तो उन की सब गीतों में "बोलो प्यारी सिवया सीता राम राम राम" यही ऋच्छा मालूम हुआ० राह मे मेला जहा पड़ा मिलता था वहा बारात का स्त्रानद दिखलाई पड़ता था ० खैर मै डाक पर बैठा बैठा सोचता था कि काशी में रहते तो बहुत दिन हुए परन्तु शिव आज ही हुए क्यों कि वृषभवाहन हए ० फिर श्रयोध्या याद श्राई कि हा ! वही श्रयोध्या है जो भारतवर्ष में सब से पहले राजधानी बनाई गई ० इसी मे महाराजा इच्चाकु मान्धाता हरिश्चन्द्र दिलीप ऋज रघु श्रीरामचन्द्र हुए है श्रीर इसी के राजवश के चरित्र में बड़े २ कवियों ने अपनी बुद्धि शक्ति की परिचालना की है ० ससार में इसी त्रयोध्या का प्रताप किसी दिन व्यात था श्रीर सारे ससार के राजा लोग इसी अयोध्या की कृपाण से किसी दिन दबते थे वही अयोध्या अब देखी नहीं जाती ० जहा देखिये मुसलमानो की कब्रै दिखलाई पडती है ० और कभी डाक पर बैठे रेल का दुख याद आ जाता कि रेलवे कम्पनी ने क्यो ऐसा प्रबन्ध किया है कि पानी तक न मिलै • एक स्टेशन पर एक श्रीरत पानी का डोल लिये श्राई भी तो गुपला गुपला पुकारती रह गई जब हम लोगो ने पानी मांगा तो लगी कहने कि 'रहः हो पानियै पानी पडल हो' फिर कुछ जियाद जिद में लोगों ने मांगा तो बोली ' श्रव हम गारी देव ' वाह क्या इन्तजाम था ० मालूम होता है कि रेलवे कम्पनी स्वभाव Nature की बड़ी शत्र है क्यों कि जितनी बातें

स्वभाव से सम्बन्ध रखती हैं अर्थात् खाना पीना सोना मलमूत्र त्याग करना इन्हीं का इस में कष्ट है ० शायद इसी से अब हिन्दोस्तान में रोग बहुत हैं ० कमी सरा के खाट के खटमल और भटियारियों का लड़ना याद आया ० यही सब याद कुरते कुछ सोते कुछ जागते हिलते हिलते आज बस्ती पहुंच गये ० बाकी फिर यहां एक नदी है उसका नाम कुआनम ० डेढ़ रूपया पुल का गाड़ी का महसूल लगा ०

बस्ती के जिले के उत्तर सीमा नेपाल पश्चिमोत्तर की गोड़ा पश्चिम दिल्ल् अयोध्या और पूरब गोरखपुर हैं • निदया बड़ी इस में शरयू और इरावती शरयू के इस पार बस्ती उस पार फैजाबाद • छोटी निदयों में कुनेय मनोरमा कठनेय आमी बानगगा और जमतर हैं • बरकरा ताल और जिरजिरवा दो बड़ी भील भी है • बासी बस्ती और मकहर तीन राजा भी है • बस्ती सिर्फ चार पाच हजार की बस्ती है पर जिला बड़ा है क्यों कि जिले की आमदनी चौदह लाख है • साहब लोग यहा दस बारह है उतने ही बगाली है • अगरवाला में ने खोजा एक भी न मिला सिर्फ एक है वह भी गोरखपुरी है • पुरानी बस्ती खाई के बीच बसी है • राजा के महल बनारस के अर्दली बाजार के किसी मकान से उमदा नहीं • महल के सामने मैदान पिछ्रवाड जङ्गल और चारों और खाई है • पाच सो खटिकों के घर महल के पास हैं जो आगे किसी जमाने में राजा के लूट मार के मुख्य सहायक थे • अब राजा के स्टेट के मनेजर कृक साहब है •।।

यहा के बाजार का हम बनारस के किसी भी बाजार से मुकाबिला नहीं कर सकते ॰ महज बहैसियत महाजन एक यहां है वह टूटे खपड़े में बैठे थे ॰ तारीफ यह सुना कि साल भर में दो बार कैंद होते है क्यों कि महाजन का जाल करना फर्ज है और उस को भी छिपाने का शऊर नही ॰ यहा का मुख्य टाकुरद्वारा दो तीन हाथ चौड़ा उतना ही लम्बा और उतना ही ऊचा बस ॰ पत्थर का कहीं दर्शन भी नहीं है ॰ यह हाल बस्ती का है ॰ कल डाक ही नहीं मिली कि जाय ॰ मेहदावल को कची सड़क है इस से कोई सवारी नहीं मिलती आज कहार ठीक हुए है ॰ भगवान ने चाहा तो शाम को रवाना होंगे ॰ कल तो कुछ तबीक्षत भी घबड़ा गई थी इस से आज खिचड़ी खाई ॰ पानी यहा का बड़ा बातुल है ॰ अकसर लोगों का गला फूल जाता है आदमी ही का नहीं कुत्ते और सुग्गे का भी ॰ शायद गलाफूल कबूतर यही से निकले है ॰ बस अब कल मिहदावल से खत लिखेंगे।।

# र्हिद्धान्स ।

श्राज सुबह सात बजे मेहदावल पहुंचे ॰ सड़क कची है राह में एक नदी भी उतरनी पड़ती है उसका नाम श्रामी है ॰ छ श्राना पुल का महसूल लगा रात को ग्यारह बजे पालकी पर सवार हुए ॰ बदन खूब हिला ॰ श्रन्न भी नहीं पचा ॰ इस वक्त यहां पड़े है ॰ यहा मक्खी बहुत है श्रीर श्राजाटी बहुत है ॰ दो लड़कों के स्कूल हैं श्रीर एक लड़िक्यों का स्कूल है श्रीर एक डाक्तर खाना है ॰ बस्ती शहर है मगर उस से यह मेहदावल गाव बहुत ही श्राबाद है ॰ फैजाबाद से ५॥) बस्ती तक डाक का लगा श्रीर बस्ती से मेंहदावल तक ३॥) पालकी का ॰ श्रभी एक गवार भाट श्राया था बेतरह बका फूहर श्रीरतों की तारीफ में एक बड़ा भारी पचड़ा पढ़ा ॰ यहां गरमी बहुत है श्रीर मिक्खिया लखनऊ से भी जियादा ॰ दिन को बड़ी बेचैनी है ॰ ॥

यहा की श्रोरतो का नाम श्यामतोला, रामतोला, सामतोला, मनतोरा इत्यादि विचित्र विचित्र होता है श्रोर नारर्ङ्ग को भी यही श्यामतोला कहते है सद्भातरा का श्रापश्रंश मालूम होता है क्यों कि यहीं के गंवार सन्तोला कहते है यहा सब नाऊ बड़े पिएडत थे ० इन से किसी पिएडत ने प्रश्न किया 'कि दूध ( तुम कौन जात हो )' तब नाई ने जवाब दिया। 'चरपटाक चरपटाक ( नाई )' तब ब्राह्मण ने कहा 'तू दूर' ( तुम दूर जाश्रो ) तब नाई ने जवाब दिया 'कि छौट ( तब मूड़ कौन मूड़े गा )' ० एक का बाप डूब कर मर गया उसके बाप का पिएडा इस मन्त्र से कराया गया 'श्रार गङ्गा पार गङ्गा बीच में पड़ गई रेत ० तहा मर गए गाय का चले बुजबुजा देत० धर दे पिएडवा।।

कुछ फुटकर हाल भी यहा का मुन लीजिये॰ कल मजहब का हाल हम ने नीचे लिखा था उसका अच्छी तरह से हाल दर्याप्त किया तो मालूम हुआ कि हमारे मजहब की शाखा है ॰ उनके अन्थों में हम ने एक श्लोक श्री महाप्रम् जी की श्री मुबोधिनी का देखा इसी से हम को सदेह हुआ फिर हम ने बहुत खोद खोद कर पूछा तो यह साफ मालूम हुआ कि इसी मत से यह मत निकला है क्योंकि एक बात वह और बोले कि हमारा मत श्री बल्लभाचारज की टीका में लिखा है ॰ इन लोगों के उपास्य श्री कृष्ण है और एकादशी शालग्राम मूर्चि फूजा तीर्थ किसी को नही मानते ॰ उनके पहिले आचार्य देवचन्द जी थे जो जात के कायथ थे और दूसरे प्राणनाथ जी जो कच्छ के छत्री (भाटिया) थे ॰ ह मारे ही मत की शाखा सहीं पर विचित्र Reformed मत है वैष्णव होकर मूर्ति पूजा का खण्डन करने वाले वही लोग सुने ।

यहां बूढ़े को खबीस, व्रत को वेनीराम, भोजन को बुलनी, जात को दूध ॰ ऐसे ही अ्रनेक विचित्र विचित्र बोली हैं॥

गाव गन्दा बड़ा है श्रीर लोग परले सिरे के बेवकुफ वहां से चार मील पर एक मोती भील वा बखरा ताल नामक भील है दर हकीकत देखने के लायक है॰ कई कोस लम्बी भील है श्रीर जानवर तरह तरह के देखने में श्राते हैं। पहाड़ से चिडियां हजारों की तरह की स्राती है स्रोर मछली भी इफरात॰ पेडों पर बन्दर भी • मेहदावल मे कोई चीज भी देखने और लेने लायक नहीं • जहा देखों वहां गन्दगी० लोग बज्र मुर्ख० स्त्री ब्राह्मण जियादा० एक यहा प्राननाथ का मजहब है ऋौर दस बीस लोग उसके मानने वाले है ० ये लोग एकादशी तीर्थ वगैरह को नहीं मानते स्त्रीर कहीं से सुने सुनाये दो तीन श्लोक जो याद कर लिए है बस उसी पर चूर है ॰ 'मदीनास्या शारदा शत' स्त्रौर 'गोविन्द गोकुलानद मक्केश्वर' यह श्लोक पद के कहते हैं कि वेद में मक्के मदीने का वर्णन है ॰ ऐसे ही बहत वाहियात बात कहते हैं ऋौर कोई कितना भी कहै कुछ सुनते नहीं ० कहते है कि गोलोक का नाश है श्रीर गोलोक के ऊपर एक श्रख्यंड मयडलाकार लोक है इसमें गोरे कृष्ण है ॰ इनका मजहब प्राणनाथ नामक एक खत्री ने पन्ना में करीब तीन सौ बरस हुए चलाया था ० यहा चैत सुदी भर रात को श्रीरते जमा होकर माता का गीत गाती हैं स्त्रीर बडा शोर करती है ० स्त्रसभ्य बकती है ० व्यभिचार यहां बेतकल्लुफ है ॰ सरयूपार के ब्राह्मण बड़े विचित्र है मास मछली सब खाते है ॰ कए के जगत पर एक ब्रादमी जो पानी भरता हो दूसरा ब्रादमी चला ब्रावै तो अपना घडा फोड डालै और उस से घड़े का दाम ले ॰ घड़ा कोई कहै तो घड़ा छु जाय क्योंकि घड़ा मुसल्मानी लफ्ज है॰ दाल कहै तो छु जाय क्योंकि दाल मुसल्मानी है॰ सूरज वशी चत्री राजा बाबू को छाता नहीं लगता है क्योंकि वे तो सरज वशी है सरज से क्या छाता लगावै० नेम बड़ा धर्म बिल्कुल नहीं० एक ब्राह्मण ने कोहार से नई सनहकी मोल ली लेकर उस मै पूरी बना कर खाया इस से वह जात से निकाल दिया गया क्यों कि जैसे बरतन में मसलमान खाना बनाव उस श्राकार के बरतन में इस ने हिन्दु होकर खाना बनाया ० हहा हा ! श्रीर मजा यह कि ताजिये को सब मानते है॰ मेहदावल मे एक थाना है थानेदार यहा के बादशाह है॰ एक डाक्तरखाना भी है॰ यह बड़ा सर्कार का पुन्य है बस हम को तो सर्कार के पुन्य में कसर यही मालूम होती है कि पुलो पर महसूल लिया जाता है क्यों कि भला नाव या ऐसे पुल पर महसूल लगे तो ठीक है जिस की हर साल मरम्मत हो पक्के पर भी महसूल० बस्ती में ऋगरवाला नहीं एक है सो जूता उतार कर लापधी खाते हैं मेहदावल मे एक अगरवाले है मुसल्मान फर्श पर वहां नहीं बैठते है • पिएडारे जिन को इस जिले में जमीन मिली है अब नवाब हो गए हैं और उन की मुस्तैदी आराम से बदल गई है॰ यहां कहीं कही घारू लोगों का रक्खा सोना खोदने से मिलता है॰ यहां के बाबू ऐसे है कि बंगला गिर पड़ा पर जूता उलटा था स्तिदमतगार को पुकारा वह न आया इस से आप वहा से न चले और दबकर मर गए।।

#### गोरखपुर

श्रहो बरिन नहिं जात है श्राज लह्यो जो खेद। त्रातप उष्मा वाय सो चल्यो नखन सो स्वेद ।। प्रिय दुरगा परसाद गृह ठहरे है इत आय। बाट बिलोकत दुष्ट की रहे इतहि विलगाय।। श्रावत है है दृष्ट सो लीने नग निज साथ। पै निरस्यों जो खोड़ तो रहि है हम धुनि माथ ॥ करम लिखी सो होय है यामे कछ न सदेह। बुथा लोभ वस लोग सब छाइत सुख मैं गेह ।। करम कमएडल कर गहे तलसी जह जहं जाय। सरिता सागर कृप चल बूंद न ऋधिक समाय ।। तऊ सोच वध नहि करिय मम प्रभ मङ्गल धाम। करिहैं सब कल्यान ही यामै कछ न कलाम ॥ रजिस्टरी को पत्र एक गयो होइहै तत्र। ताहि जतन करि राखिही फिरि नहि आवे अत्र ।। जेहि छन सो खल आइहै ताही छन दिखराइ। ताहि तुरन्ति दलीटिहै तितिहि पहुचिहै स्त्राइ ॥ तित प्रबन्ध सब राखिही रहिही है हुसियार ! कीजो रच्छा अग की करि उपाय हर बार ।। श्रावत हैं हम वेगि ही यामै संसय नाहिं। श्रित व्याकुलता तित बिना मेरे ह जिय माहि ।। प्रतिपद माघ की प्रथम रस शिवहग ग्रहचन्द । संबत मङ्गल के दिवस लिख्यो पत्र हरिचन्द ॥

### लखनऊ।

(कविवचनसुधा  $Vol.\ 2\ No.\ 22\$ श्रावण कृष्ण ३० स० १६२५  $P.\ 173$  )

### श्रीमान क० व० सु० सम्पादक महोद्येषु

मेरे लखनऊ गमन का बुतान्त निश्चय श्राप के पाकठगणी को मनोरञ्जक होगा। कानपर से लखनऊ आने के हेतु एक कम्पनी अलग है इसका नाम अ० रू० रे० कम्पनी है इस्का काम अभी नया है और इस के गार्ड इत्यादिक सब काम चलाने वाले हिन्दुस्तानी है स्टेशन कान्हपूर का तो दरिद्र सा है पर लखनऊ का अञ्छा है लखनऊ के पास पहचते ही मसजिदों के ऊचे २ कंगूर दूर ही से दिलाते हैं, परन्तु नगर मै प्रवेश करते ही एक बड़ी विपत आ पड़ती है वह यह है कि चुड़ी के राक्षरों का मुख देखना होता है हम लोग ज्यो ही नगर में प्रवेश करने लगे जमद्तों ने रोका सब गठियों को खोल खोल के देखा जब कोई वस्त न निकसी तब अगूठियो पर ( जो हम लोगो के पास थी ) आ अक्र के बोले इस्का महसल दे जाम्रो हम लोग उतर के चौकी पर गए वहा एक ठिंगना सा काला रूखा मनुष्य बैठा था नटखटपन उस के मुखरे से बरसता था मैने पूछा क्यों साहब विना विकरी की वस्तुत्रों पर भी महसूल लगता है बोले हा। कागज देख लीजिए छपा हम्रा है मैने कागज देखा उसमें भी यही छापा था मुक्ते पढ के यहां की गवन्मेंट के इस अप्रत्याय पर बड़ा दुख हुआ मैने उन से पूछा कि किंदिये कितना महसूल दं श्राप नाक श्रीर गाल फुला के बोले कि मै कुछ जबहिरी नहीं हं कि इन अगूठियों का दाम जानू मोहर कर के गोदाम को भेजूगा वहा सुपरेडेन्ट साहब साभ्त को त्राकर दाम लगावैंगे मै ने कहा कि साभ्त तक भूखो कौन मरैगा बोले इस से मुक्ते क्या कहा तक लिखूं इस दृष्ट ने हम लोंगो को बहत छकाया अन्त मे मुक्ते कोध स्त्राया तब मैंने उस को नृसिंह रूप दिखाया स्त्रीर कहा कि मै तेरी रिपोर्ट करूंगा पहिले तो त्राप भी बिगड़े पीछे ढीले हुए बोले ब्रच्छा जो ब्राप के घरम में स्नाव दें दीजिए तीन रूपये देकर प्राण बचे तब उनके सिपाहियों ने इनाम मागा मैं ने पूछा क्या इसी घटों दुख देने का इनाम चाहिए किसी प्रकार इस विपत से छूट कर नगर मे आए। नगर पुराना तो नष्ट हो गया है जो बचा है वह नई सद्भ से इतना नीचा है कि पाताल लोक का नमना सा जान पड़ता है मसजिद बहुत सी है गलियां सकरी श्रीर कीचड़ से भरी हुई बुरी गन्दी दुर्गन्धमय । सड़क के घर सुथरे बने हुए हैं नई सड़क बहुत चौड़ी श्रीर श्रच्छी है जहा पहिले जौहरी बाजार श्रीर मीनाशाजार था वहां गदहे चरते हैं श्रीर सब इमामशाड़ों में किसी में डाकघर कहीं श्रस्पताल कही छापाखाना हो रहा है रूमी दर्वाजा नवाब श्रासिफुहोला की मसजिद श्रीर मच्छीभवन का सकारी किला बना है बेदमुश्क के होजों में गोरे मूतते है केवल दो स्थान देखने योग्य बचे है पहिला हुसैनाशाद श्रीर दूसरा केसर बाग़। हुसैनाशाद के फाटक बाहर एक पटकोण तालाब सुंदर बना है श्रीर एक बारहदरी भी उसके ऊपर है श्रीर हुसैनाशाद के फाटक के मीतर एक नहर बनी है श्रीर बाई श्रीर ताजगज का सा एक कमरा बना हुआ है वह मकान जिस्में बादशाह गड़े है देखने योग्य है बड़े बड़े कई सुदर काड़ रक्खे हुए है श्रीर इस हुसैनाशाद के दीवारों में लोहे के गिलास लगाने के इतने श्रंकुड़े लगे है कि टीवार काली हो रही है केसर बाग भी देखने योग्य है सुनहरे शिखर धूप में चमकते है बीच में एक बारादरी रमणीय बनी है श्रीर चारों श्रीर श्रीय के तश्रल्खुके-टारों को मिले है जहा मोती खुटते है वहा धूल उड़ती है यहा एक पीपल का पेड़ श्रवेत रग का टेखने योग्य है।

यहा के हिन्दू रईस धिनक लोग असम्य हैं और पुरानी वातें उनके सिर में भरी है मुफ्त से जो मिला उस ने मेरी आमदनी गाव रुपया पहिले पूछा और नाम पीछे बरन बहुत से आदमी सग में न लाने की निदा सब ने किया पर जो लोग शिचित हैं वे सम्य है परन्तु रिडया प्रायः सब के पास नौकर है और मुसल्मान सब बाह्य सम्य है बोलने में बड़े चतुर है यिद कोई भीख मागता है या फल बेचता है तो वह भी एक अच्छी चाल से थोड़ी अवस्था के पुरुषों में भी स्त्रीपन फलकाता है बातें यहा की बड़ी लम्बी चौड़ी बाहर से स्वच्छ पर भीतर से मलीन स्त्रिया सुन्दर तो ऐसी वहीं पर आंख लड़ाने में बड़ी चतुर यहा भगेड़िने रिडयों के भी कान काटती हैं हुक्के की भग की दूकानो पर सज सज के बैठती है और नीचे चाहने वालों की भीड़ खड़ी रहती है पर सुन्दर कोई नहीं।

श्रीर भी यहा श्रमीनाबाद हज़रतगज सौदागरो की दूकाने, चौक, मुनशी नवलिक्शोर का छापाखाना श्रीर नवाब मशक़्रह्दौला की चित्र की दूकान इत्यादि स्थान देखने योग्य हैं।

जैसा कुछ है फिर भी ग्रच्छा है ॥

र्इश्वर यहा के लोगो को विद्या का प्रकाश दे श्रीर पुरानी बातैं ध्यान से निकालै।

> श्राप का चिरानुगत यात्री

# हिन्दी भाषा।

( खड्ग विलास प्रेस 1890, व्रजरतदास जी का कहना है कि इसका पहला संस्करण इसी प्रेस से सं० १८८३ में छुपा )

(हिंदी भाषा के विभाग देश देशान्तर की भाषा की कविता ग्रादि का उदाहरण, मिश्रित ग्रौर शुद्ध हिन्दी का वर्णन )

भाषात्रों के तीन विभाग होते हैं यथा घर मै बोलने की भाषा कविता की भाषा श्रौर लिखने की भाषा । श्रव पश्चिमोत्तर देश में घर में बोलने की भाषा कौन है यह निश्चय नहीं होता क्यों कि दिल्ली प्रान्त के वा अन्य नगरों में भी खित्रयो वा पछाही अगरवाजो वा और पछाही जातियो के अतिरिक्त घर में हिटी कोई नहीं बोलते बरच यहा पर तो कोस कोस पर भाषा बदलती है। इसी बनारस में जो बनारस के प्राने रहवासी है उनके घर में विचित्र विचित्र बोलिया बोली जाती है जैसे प्रवियो की बोली ऋाईला जाईला प्रसिद्ध ही है परन्त यहा के पुराने कसेरे लोग 'बाटः' शब्द का बहुत प्रयोग करते है जैसा 'ऋावत हई' के स्थान पर 'स्रावत बाटी' 'का करत होवः' वा ' का करल ' के स्थान पर ' का करत बाट्य वा बाटो वा बाटः '। इस दशा में बनारस की मुख्य बोली यह श्रीर वह बोली है जिसका उदाहरण में न० ७ कलकत्ते की शोभा में मिलैगा अर्थात वह पुरिवये बनियो की बोली है॰ वरंच यह बोली यहा के प्रसिद्ध धनिको के घर में बोली जाती है परन्त इन दोनों बोलियों को छोड़ कर बनारस में बदमाशों की भाषा त्रालग ही है जिसमें कितने ऐसे व्यर्थ शब्द है जिनका न सिर है न पैर है जैसा भाभा, गोजर इत्यादि ० वरन वे जिस ईकारान्त (वा कभी कभी श्रोका-रान्त वा कदाचित् स्राकारान्त ) शब्द के पीछे क लगा देगे उसका स्रर्थ गाली होगा। इसका विशेष वर्णन हम काशी की दशा के वर्णन में लिखेंगे पर यहा इतना ही समक्त लेना चाहिए कि इन की भाषा भी श्रव काशी की भाषा मे स्वतत्र हो गई है।

कोई कहते हैं कि काशी की सब से प्राचीन भाषा वह है जो डोम लोग बोलते है क्यों कि वे ही यहा के प्राचीन वासी है श्रीर उन की भाषा में प्रायः दीर्घ मात्रा होती है। जो हो यह तो सिद्धान्त है कि जो यहा के शिष्ट लोग बोलते हैं वह पर-देशी भाषा है श्रीर यहा पश्चिम से श्राई है। काशी के उस पार ही रामनगर में यहां की बोली से कुछ विलक्षण बोली बोली जाती है श्रीर वह मिर्जापुर की भाषा से बहुत मिलती है। ऐमे ही पश्चिमोत्तर देश मे अपनेक भाषा है पर उन मे ऐसे नगर थोड़े है जिन मे आवाल वृद्ध वनिता सब खड़ी भाषा बोलते हो अतएव यशिष काशी ऐसे पूर्व्व प्रदेशों की भातृभाषा वा घर में बोलचाल की भाषा हिंदी है यह तो हम नहीं कह सकते पर हा यह कह सकते हैं कि इसी पश्चिमोत्तर देश में कई नगर ऐसे हैं जहां यही खड़ी बोली मातृभाषा है।।

पश्चिमोत्तर देश की कविता की भाषा व्रजभाषा है यह निर्णीत हो चुकी है श्रीर प्राचीन काल से लोग इसी भाषा में कविता करते त्राते हैं परन्तु यह कह सकते हैं कि यह नियम श्रक्रकर के समय के पूर्व्व नहीं था क्यों कि मुहम्मद मिलक जाइसी श्रीर चद की कविता विलच् ए ही है श्रीर वैसे ही तुलसीदास जी ने भी व्रजभाषा का नियम भंग कर दिया। जो हो मैं ने श्राप कई बेर पिरश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे निजानुमार नहीं बनी इस से यह निश्चय होता है कि व्रजभाषा ही में कविता करना उत्तम होता है श्रीर इसी से सब किवता व्रजभाषा में ही उत्तम होती है। जैसे व्रजभाषा में किवता होती है वेसे ही बुदेलखंड की बोली में मी कविता बनती श्राती है श्रीर श्रव कविता में यह दोनो बोली मिल गई हैं। परन्तु पूर्व में कवियों की वृद्धि होने से उन लोगों ने उस कविता की भाषा श्रपने चाल पर एक नई भाषा बना ली है यहां यह भी कहना श्रावश्यक है कि कविता ने पजाबी श्रीर माड़वारी बोली भी प्रहण किया है श्रीर इस भाषा में भी कविता बनाई है। इन सब के उदाहरण नीचे नई श्रीर पुरानी कविता में दिखाए जाते है जिन से पूर्वोक्त वर्णन स्पष्ट हो जायगा।।

(ब्रजमाषा, बुदेलखड की बोली के उदाहरण । नागमाषा की किविता— "चंद की भाषा में ऐसे शब्द बहुत हैं, अब तक जोधपुर उदयपुर के किव 'निचिम' 'बड़िंदिया' इत्यादि शब्द का बहुत प्रयोग करते है और इसी में बड़ा पांडित्य मानते हैं।")

काली की कविता—कजली की कविता बड़ी विचित्र होती हैं इस के उदाहरण के पूर्व हम इस नष्ट वस्तु की कुछ उत्पत्ति भी लिखते हैं। किन्तित देश में गहरवार च्रित्री दादूराय नामक राजा हुए श्रीर माड़ा बिजैपुर इत्यादि देश में उन का राज था बिन्ध्याचल देवी के मदिर के नाले के पास उन के दूटे गढ का चिन्ह श्रव तक मिलता है उन्हों ने चार भैरगे के बीच में श्रपना गढ़ बनाया था श्रीर वह श्रपने राज में मुसल्मानों को गंगा जी नहीं छूने देते थे। उस के देश में श्रनादृष्टि हुई श्रीर उस ने उस के निवारणार्थ बड़ा धर्म किया श्रीर फिर दृष्टि हुई इसी में उस की कीर्ति को जो किन्तित की स्त्रियों ने उस के

साहित्यिक निवध ६३

मरने श्रीर उस की रानी नागमती के सती होने पर एक मनमाने राग श्रीर धुन में बांध कर गाया इसो से उस का नाम कजली हुआ। कजली नाम के दो कारण है एक तो उस राजा का एक वन था उस का नाम कजली वन था दूसरे उस तृतीया का नाम पुराणों में कजली तीज लिखा है जिस में यह कजली बहुत गाई जाती है।

उस की कीर्ति में प्रामीर्णों ने उसी काल में ये छुद बनाये थे। 'कहा गए दादुरैया बिन जग सून। तुरकन गांग जुठारा बिन अरजून।'······ःइस नष्ट कजली को प्रायः स्त्रिया अप ही बना लेती है परन्तु पुरुषों में भी इस के किव होते है साप्रत एक पंखा वाला है उस ने अपनेक कजली बनाई है परन्तु इन सबों में पिंडत वेणीराम नामक एक ब्राह्मण थे उन ने अच्छी कजली बनाई है।

### .... बंग भाषा की कविता

वग भाषा ऋत्र हिंदी से बिल्कुल विलच्या है यह प्रत्यत्त है। पूर्व काल के वग भाषा के किवगण की जो भाषा है वह बिल्कुल जजभाषा ही है। बगाली विद्वानों में इस विषय में ऋनेक बादानुत्राद है कितु हम को ऐसा निश्चय होता है कि उन किवयों ने जजभाषा ही में किवता करने की चेष्टा की हो तो क्या ऋाश्चर्य है। किव कह्नण, चएडी, विद्यापित, गोविददास इत्यादि इन के प्राचीन किवगण की माषा वर्तमान जजभाषा और मैथिली से बिल्कुल मिली हुई है। यह कोई किवता पाच सौ वर्ष के ऊपर की नहीं किन्तु धन्य काल जिस ने भाषा का ऋत इतना रूपान्तर कर दिया। इन्हीं प्राचीन किवयों में से गोविददास की किवता कौतुकार्य यहा प्रकाश की जाती है। इस किवता में एक ऋपूर्व और सहज माधुर्य ऐसा है कि ऋनुभव में बड़ा ऋानंद होता है।

#### ..... नई भाषा की कविता

''मजन करो श्रीऋष्ण का, मिल कर के सब लोग। सिद्ध होयगा काम श्रीर छूटैगा सब सोग॥'

श्रव देखिये यह कैसी भोडी किवता है मैं ने इस का कारण सोचा कि खड़ी बोली में किवता मीठी क्यों नहीं बनती तो सुम्क को सब से बड़ा कारण यह जान पड़ा कि इस में क्रिया इत्यादि में प्रायः दीर्घ मात्रा होती है इस्से किवता श्रव्छी नहीं बनती।

त्राप लोगों को ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि कविता की भाषा निस्सन्देह ब्रजभाषा ही है श्रीर दूसरे भाषाश्रो की कविता इतना चित्त को नहीं पकड़ती। यदि हमारे पाठक लोग इच्छा करेंगे तो कविता में नायिकाभेद, अलंकार क्रीर कवियो के स्वतन्त्र प्रयोग कैसे कैसे बदल गए इन का वर्णन फिर कभी करूंगा।

हिन्दी कविता—सस्कृत यद्यपि परम मधुर है तथापि भाषा भी मधुरई में किसी प्रकार से घट के नहीं है—इस के उदाहरण में हम एक श्रीजयदेव जी की श्रष्टपदी श्रीर एक उस का श्रनुवाद देते हैं श्रव हमारे पाठक लोग दोनो भाषा की माधुरी का प्रमाण जान ले।

### ····· ऋथ लिखने की भाषा के उदाहरण<del>्</del>

भाषा का तीसरा अग लिखने की भाषा है ओर इस में बड़ा कगड़ा है कोई कहता है कि उरदू शब्द मिलने चाहिए कोई कहता है कि संस्कृत शब्द होने चाहिए और अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लिखते है और इस के हेतु कोई भाषा अभी निश्चित नहीं हो सकती।

हम सब भाषात्रों के नीचे उदाहरण दिखाते हैं।।

# वर्षा वर्णन्।

न० १ जिस में संस्कृत के शब्द बहुत है।

श्रहा पर कैसी श्रपूर्व्व श्रोर विचित्र वर्षा श्रुत सम्प्रत प्राप्त हुई है श्रनवर्चे श्र्याकाश मेघाच्छ्रत रहता है श्रोर चतुर्दिक कुम्फ्मिटिका पात से नेत्र की गित स्तिम्मित हो गई है प्रतिच्य श्रभ्र मे चचला पुश्चली स्त्री की भाति नर्तन करती है श्रोर वैसे ही बकावली उड्डीयमाना होकर—इतस्ततः भ्रमण कर रही है मयूरादि श्रमेक पिचगण प्रफुक्तित चित्त से रव कर रहे हैं श्रोर वैसे ही दर्दरगण भी पका-मिषेक करके कुकवियो की भाति कर्णवेधक दक्का मंकार सा भयानक शब्द करते है।

न॰ २ जिस में सस्कृत के शब्द थोड़े हैं।

सब विदेशों लोग घर फिर श्राए श्रौर व्यापारियों ने नौका लादना छोड़ दिया पुल टूट गए बाध खुल गए पक से पृथ्वी भर गई पहाड़ी निदयों ने श्रपने बल दिखाए बहुत बृक्ष कूल समेत तोड़ गिराए सर्प बिलों से बाहर निकले महानदियों ने मर्यादा भंग कर दी श्रौर स्वतन्त्रता स्त्रियों की भाति उमड़ चली।

#### न० ३ जो शुद्ध हिन्दी है।

पर मेरे प्रीतम अन्न तक घर न आए क्या उस देश में बरसात नहीं होती या किसी सौत के फेर में पड़ गये कि इघर की सुघ ही भूल गए। कहा तो वह प्यार की बातेंं कहा एक सग ऐसा भूल जाना कि चिट्टी भी न भिजवाना। हा! मै साहित्यिक निबंध ६५

कहां जाऊं कैसी करूं मेरी तो ऐसी कोई मुंहबोली—सहेली नहीं कि उस से दुखड़ा रो सुनाऊं कुछ इघर उघर की बातो ही से जी बहलाऊं।

न० ४ जिम में किसी भाषा के शब्द मिलने का नेम नहीं है।

ऐसी तो ऋधेरी रात उस में ऋकेली रहना कोई हाल पूछने वाला भी पास नहीं रह रह कर जी घवडाता है कोई खबर लेने भी नहीं ऋाता ऋौर न कोई इस विपत्ति में सहाय होकर जान बचाता।

नं० ५ जिस में फारसी शब्द विशेष है।

खुदा इस आ्राफत से जी बचाये प्यारे का मुंह जल्द दिखाए कि जान में जान आए। फिर वही ऐश की घड़िया आए शबोरोज दिलवर की मुहबत रहे रजो गम दूर हो दिल मसरूर हो।

#### कलकत्ते की शोभा

न ० ६ जिम मे अगरेजी शब्द हिन्दी ही के मिल गए है।

वहा हों भों में हजारों बक्स माल रक्खे हैं—कम्पिनियों के सैकड़ों बक्स इधर से उधर कुली लाग लिये फिरते हैं लालटेन में गिलास चारों तरफ बना रहे हैं सड़क की लैन सीधी छोर चोड़ी है पालकी गाड़ी बग्गी चिरिट-फिटिन दौड़ रही है रेलवे के स्टेशनों पर टिकट बट रहा है कोई फस्ट्रें ह्यास में बैठता है कोई सेकेएड में कोई धर्ड में बैठता है ट्रैन को इखिन इधर से उधर खींच कर ले जाती है बड़े से छोटे तक उहदेदार जज मिजस्टर कलक्टर पोस्ट मास्टर डिपटी साहब स्टेशन मास्टर करनेल जनरेल कमानियर किरानी छोर कास्टेबल बगैरह चारों छोर घूम रहे है कोई कोट पहिने हैं कोई बूट पहिने हैं कोई पाकट में लोट भरे हैं लाट साहिब भी इधर उपर छात जाते हैं डाक दौडती है बोट तिरते हैं पादरी लोग गिरजों में किस्तानों को बैनिल छुनाते हैं पप में पानी दौडता है कप में लप रौशन हो रही है। न० ७ जिन में पुरिवियों की बोली वा काशी की देशभाषा है।

क नाहें न आप कन्त्री कलकत्ता गये ही कि नाहीं ? जो न गए हो तो एक बेर हमरे कहे से छाप क शहर को जरूर देखों देख ही के लायक है छाप से हम स्रोकी तारीफ का करी अपनी खाखी से देखे बिना ख्रोका मजै नहीं मिलता छाप तौ बहुत परदेस जाथी एक बेर छोहरों भुक पड़ों।

न व जो काशी के अर्थशिचित बोलते है।

महाराज में सच कहता हो क्रलकत्ता देखने ही के योग्य है आप देखियेगा तो खुस हो जाइयेगा हम एक दफे गए रहे से ऐसा जी प्रसन्न हो गया कि क्या पूछना है।

नं ६ दिवाण के लोगों की हिंदी ।

्र सो तो ठीक है कलकते तो स्राप कं एक बेर स्रवश्य जाना हमारे कूं तो ऐसा जान पड़ता है कि जावत् पृथ्वी तल में दूसरा ऐसा कोई नगर ही नहीं है।

#### नं० १० बगालियों की हिन्दी।

सच है उधर राजा बाजार का बड़ा बड़ा दोकान है उधर मछुत्र्या बाजार में बहुत श्रन्छा श्रन्छा सामान है कही गाड़ी खड़ा है कहीं केली फला है कहीं गोरा की समाज की समाज श्राती है कहीं श्रमारा देश का बगाली बाबू लोगों का पल्टन जाती है के कोम्पानी लोग दीवालिया होया जाता है कहीं मारवाड़ी माल लेकर घर पराता है।

#### न० ११ श्रांगरेजो की हिंदी।

बेशक इस में कुछ शक नहीं कैलकटा देखने का जगह है हम वहा श्रकसर रहता श्राप एक बार जाने मांगो वहा जाकर थोड़ा सबुर करो देखो बहुत लोग जाता तो श्राप घर में पड़ा पड़ा क्यों सड़ता जाश्रो जाश्रो हमारा कहने से जाश्रो। नं० १२ रेलने की माषा। ईष्टइपिडया रेलने। इस्तहार—( इस में दो इ्रतहार दिये हैं जिन में से एक उद्धत किया जाता है)।

कजरा स्टेशन में एक मिसत्री जिसका नाम वसी था एक चारपाई नेस्रा सिलिपर के चोरा कर के बनवाने के वास्ते स्रगस्त सन १८८३ ई० साल में गिरफतार कीया गेया था स्त्रीर भिजस्ट्रेट साहब ने उस को मोजिरम ठहरा कर एक बरस के वास्ते सख्त मेहनत के साथ कैद किया।

District Engineer's Office Dinapore S. Carringlon 17th Aug. 1883 Sfirst Engineer.

हम इस स्थान पर वाद नहीं िकया चाहते िक कौन भाषा उत्तम है श्रीर वहीं लिखनी चाहिए पर हा सुभा से कोई श्रानुमित पूछे तो मै यह कहूगा िक नम्बर २ श्रीर ३ लिखने के योग्य है।

यदि इसका विचार कीजिये कि यह देशभाषा कहा से ऋाई है तो यह निश्चय होता है कि पश्चिम से ऋाई है ऋौर पजाबी व्रजभाषा इत्यादि भाषाऋो से विगड़ कर बनी है पर उनका ऋादि किसी समय में नागभाषा रही हो तो ऋाश्चर्य नहीं।

# हरिद्वार । [१]

( क्षिपचननुधा 30 स्प्रप्रैल 1871 Vol III No 1 P. 10.)

## श्रीमान क० व० सु० सम्पादक महोद्येषु

श्री हरिद्वार को रुडकी के मार्ग से जाना होता है रुड़की शहर अगरेजों का बसाया हुन्ना है इसमे दो तीन वस्तु देखने थोग्य है एक तो (कारीगरी) शिल्प विद्या का बड़ा कारखाना है जिस में जल चक्की पवन चक्की स्प्रीर भी कई बड़े २ चक्र श्रनवर्त खचक्र में सूर्य्य चन्द्र पृथ्वी मंगल श्रादि ग्रहो की भाति फिरा करते है ख्रौर बड़ी बड़ी धरन ऐसी सहज में चिर जाती है कि देख कर स्राश्चर्य होता है बड़े बड़े लोहे के खम्मे कल से एक छुड़ में ढल जाते है और सैकडों मन आदा घडी भर में पिस जाता है जो बात है आश्चर्य की है इस कारखाने के सिवा यहां सब से स्त्राश्चर्य श्री गगा जी की नहर है पुल के ऊपर से तो नहर बहती है स्त्रीर नीचे से नदी वहती है यह एक बड़े ब्राश्चर्य का स्थान है इस के देखने से शिल्प विद्या का वल श्रीर श्रगरेजों का चातुर्य श्रीर द्रव्य का व्यय प्रगट होता है न जानें वह पुल कितना हुढ बना है कि उम पर से अनवर्त कई लाख मन वरन करोड़ मन जल बहा करता है श्रीर वह तिनक नहीं हिलता स्थल में जल कर रक्खा है श्रीर स्थानों में पुल के नीचे से नाव चलती है यहा पुल के ऊपर नाव चलती है श्रीर उसके दोनो श्रीर गाडी जाने का मार्ग है श्रीर उस के परले सिरे पर चने के सिंह बहत ही बड़े बड़े बने है हरिद्वार का एक मार्ग इसी नहर की पटरी पर से है श्रीर मैं इसी मार्ग से गया था ॥

विदित हो कि यह श्री गगा जी की नहर हरिद्वार से श्राई है श्रीर इसके लाने में यह चातुर्य किया है कि इसके जल का वेग रोकने के हेतु इस को सीढ़ी की मांति लाए है कोस कोस डेढ़ डेढ कोस पर बड़े बड़े पुल बनाए है वही मानो सीढिया है श्रीर प्रत्येक पुल के ताखों से जल को नीचे उतारा है जहा जहा जल को नीचे उतारा है वहा वहां बड़े बड़े सीकड़ों में कसे हुए हढ़ तखते पुल के ताखों के मुंह पर लगा दिये है श्रीर उनके खीचने के हेतु ऊपर चक्कर रक्खे है उन तखतों से ठोंकर खाकर पानी नीचे गिरता है वह शोभा देखने योग्य है एक तो उस का महान शब्द दूसरे उस में से फुंहारे की भाति जल का उबलना श्रीर छीटों का उड़ना मन को बहुत जुभाता है श्रीर जब कभी जल विशेष लेना होता है तो तखतों को उठा लेते है फिर तो इस वेग से जल गिरता है जिसका वर्षन नहीं हो सकता श्रीर ये

मल्लाह दुष्ट वहा भी श्राश्चर्य करते है कि उस जल पर से नाय को उतारते है या चढ़ाते है जो नाय उतरती है तो यह जात होता है कि नाय पाताल को गई पर वे बड़ी सावधानी से उसे बचा लेते हैं श्रीर ख्या मात्र में बहुत दूर निकल जाती है पर चढाने में बड़ा परिश्रम होता है यह नाय का उतरना चढ़ना भी एक कौतुक ही समफना चाहिये॥

इसके आगे और भी आश्चर्य है कि दो स्थान नीचे तो नहर है और ऊपर से नदी बहती है वर्षा के कारण वे निदया चर्ण मं तो बड़े वेग से बहती थी और चरण भर में सूख जाती है और भी मर्ग में जो नदी मिली उन की यही दशा थी उन के करारे गिरते थे तो बड़ा भयकर शब्द होता था और चृत्तों को जड़ समेत उखाड़ र के बहाये लाती थीं वेग ऐसा कि हाथी न सम्हल सके पर आश्चर्य यह कि जहा अभी डुबाव था वहा थोड़ी देर पीछे सूखी रेत पड़ी है और आगे एक स्थान पर नदी और नहर को एक में मिला के निकाला है यह भी देखने दोग्य है सीधी रेखा की चाल से नहर आई है और बेड़ी रेखा की चाल से नदी गई है जिस स्थान पर दोनों का सङ्गम है वहा नहर के दोनों ओर पुल बने है और नदी जिधर गिरती है उधर कई द्वार बनाकर उस में काठ के तखते लगाये है जिस से जितना पानी नदी में जाने देना चाहे उतना नदी में और जितना नहर में छोड़ों ॥

जहां से नहर श्री गगा जी में से निकाला है वहां भी ऐसा ही प्रवन्घ है छीर गगा जी नहर में पानी निकल जाने से दुवली छीर छिछली हो गई है परन्तु जहां नील घारा ह्या मिली है वहां फिर ज्यों की त्यों हो गई है।।

हरिद्वार के मार्ग में अपनेक प्रकार के बृद्ध और पद्मी देखने में आए एक पीलें रंग का पद्मी छोटा बहुत मनोहर देखा गया बया एक छोटी चिड़िया है उसकें घोसलें बहुत मिले ये घोंसलें सूखें बबूल काटे के बृद्ध में है और एक एक डाल में लड़ों की भाति बीस बीस तीस तीस लटकते हैं इन पिद्धियों की शिल्प विद्या तो प्रसिद्ध ही है लिखने का कुछ काम नहीं है इसी से इनका सब चातुर्य प्रगट है कि सब बृद्ध छोड़ के काटे के बृद्ध में घर बनाया है इस के आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्धार है जिनका बृद्धान्त अगलें नम्बरों में लिखूगा।

# [ २ ]

( 14 Oct. 1871. P. 35, Vol. III. No 11.) श्रीमान क॰ व॰ छ॰ खरनाइन महामहिम मित्रवरेष ।

मुभी हरिद्वार का शेष समाचार लिखने में बड़ा ग्रानद होता है कि मैं उस पुरुष भूमि का वर्णन करता हू जहा प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। यह भीम तीन त्रीर सुन्दर हो हरे भरे पर्वती से घिरी है जिन पर्व्वती पर त्रानेक प्रकार की बल्ली हरी भरो सजनो के घ्राभ मनोरथों की भाति फैल कर लहलहा रही है श्रीर बड़े बड़े वृद्ध भी ऐसे खड़े है मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते है श्रीर साधुत्रों की भाति घाम श्रोस श्रीर वर्षा श्रपने ऊपर सहते है श्रहा ! इनके जन्म भी धन्य है जिन से ग्रर्थी विमुख जाते ही नहीं फल फूल गध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ो श्रीर जड़ यहा तक कि जले पर भी कोयले श्रीर राख से लोगो का मनीर्थ पूर्ण करते है सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते है। इन वृक्षी पर ख़नेक रग के पत्ती चहचहाते है ख़ौर नगर के दृष्ट बधिकों से निडर हो कर कलोल करते है वर्षा के कारण सब स्त्रोर हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी। मानो हरे गलीचा की जात्रियों के विश्राम के हेतु विछायत विछी थी। एक ग्रोर त्रिभवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धार बहती है जो राजा भगीरथ के उज्ज्वल कीर्ति की लाबा सी दिखाई देती है जल यहा का अत्यन्त शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बरफ में जमाया है रग जल का ख़ब्छ ग्रौर श्वेत है श्रीर श्रनेक प्रकार के जल जन्तु कलोल करते हुए यहा श्री गंगा जी श्रपना नाम नदी सत्य करती है अर्थात् जल के वेग का शब्द बहुत होता है श्रीर शीतल वायु नदी के उन पवित्र, छोटे छोटे कनो को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुन्ना संचार करता है यहा पर श्री गगा जी दो धारा हो गई है एक का नाम नीलधारा दूसरी श्री गगा जी ही के नाम से, इन दोनों धारो के बीच में एक सुन्दर नीचा पर्व्वत है श्रीर नीलधारा के तट पर एक छोटा सा सुन्दर चुटीला पर्व्वत है श्रीर उस के शिखर पर चिएडका देवी की मूर्ति है। यहां हरि को पैरी नामक एक पका घाट है स्त्रीर यहीं स्नान भी होता है। विशेष स्त्राश्चर्य का विषय यह है कि यहा केवल गंगा जी ही देवता है दूमरा देवता नहीं यो तो वैरागियो ने मठ मदिर कई बना लिये हैं। श्री गगा जी का पाट भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तट पर राजाश्रो की धर्म्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी हैं श्रीर दुकानें भी बनी है पर रात को बन्द रहती है यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि काम क्रोघ की खानि

जो मनुष्य है सो वहा रहते ही नहीं पंडे दुकानदार इत्यादि कनखल या ज्वालापुर से श्राते हैं पड़े भी यहा बड़े विलक्षण सन्तोपी हैं ब्राह्मण हो कर लोभ नहीं यह बात इन्हीं में देखने में आई एक पैसे को लाख कर के मान लेते हैं. इस दोत्र में प पांच तीर्थ मख्य हैं हरिद्वार, कुशावर्त, नीलघारा, विल्व पर्व्वत स्त्रीर कनखल हरिद्वार तो हरि की पैडी पर नहाते है, कुशावर्र भी उसी के पास है, नीलधारा वही दसरी धारा, विल्व पर्व्वत भी एक सुद्दाना पर्व्वत है जिस्पर विल्वेश्वर महादेव की मुर्ति है स्त्रीर कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बडा उत्तम है किसी काल में दत्त ने यहीं यज्ञ किया था श्रीर यहीं सती ने शिवजी का अपमान न सह कर ग्रपना शरीर भस्म कर दिया। कुछ छोटे छोटे घर भी बने है ग्रीर भारामल जैक्रष्णदास खत्री यहा के प्रसिद्ध धनिक है। हरिद्वार मै यह बखेड़ा कछ नहीं है श्रीर ख़द्ध निर्मल साधुश्रो के सेवन योग्य तीर्थ है मेरा तो चित्त वहा जाते ही ऐसा प्रसन्न स्त्रीर निर्म्मल हुस्रा कि वर्णन के बाहर है मै दीवान कुपाराम के घर के ऊपर के बगले पर टिका था यह स्थान भी उस दोत्र में टिकने योग्य ही है चारो स्त्रोर से शीतल पवन ऋाती थी यहा रात्रि को ग्रहण हुस्रा स्त्रीर हम लोगो ने ग्रहण मे बड़े स्त्रानद पूर्विक स्नान किया स्त्रीर दिन में श्रीभागवत परायण भी किया वैसे ही मेरे सग कन्नूजी मित्र भी परमानन्दी थे निदान इस उत्तम चेत्र में जितना समय बीता बड़े ब्रानद से बीता एक दिन मैने श्री गंगा जी के तट पर रसोई कर के पत्थर ही पर जल के अव्यन्त निकट परोस कर भोजन किया जल के छलके पास ही ठढे ठढे स्राते थे उस समय पत्थर पर का भोजन का सुख सोने के थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था चित्त में बारम्बार ज्ञान वैराज्ञ श्रीर भक्ति का उदय होता था भगडे लड़ाई का कही नाम भी नहीं सुनाता था। यहा श्रीर भी कई वस्तु श्रन्छी वनती है। जनेऊ यहा का श्रन्छ। महीन श्रीर श्रीर उज्ज्वल बनता है यहा की क़ुशा सब से विलच्च होती है जिस में से दाल-चीनी जावित्री ६त्यादि की ऋच्छी सुगध ऋाती है मानो यह प्रत्यक्ष प्रगट होता है कि यह ऐसी पुर्य भूमि है कि यहा की घास भी ऐसी सुगधमय है, निदान यहा जो कुछ है ऋपूर्व्व है ऋौर यह भूमि साचात विरागमय साधुस्रो स्त्रीर विरक्तों के सेवन योग्य है श्रौर सम्पादक महाशय मै चित्त से तो श्रव तक वहीं निवास करता हूँ श्रीर श्रपने वर्णन द्वारा श्राप के पाठकों को इस पुख्य भूमि का दृत्तान्त विदित कर के मौनावलम्बन करता हु निश्चय है कि स्त्राप इस पत्र को स्थान दान दीजियेगा।

> श्राप का मित्र यात्री

### वैद्यनाथ की यात्रा।

( From हरिश्चन्द्रचन्द्रिका श्रीर मोहनचन्द्रिका खंड ७ श्राषाढ़ शुक्क १ सम्बत् १६३७ संख्या ४ )

श्रीमन्महाराज काशिनरेश के साथ वैद्यनाथ की यात्रा को चले दो बजे दिन के पैसे खर ट्रेन में सवार हुए० चारो श्रोर हरी हरी घास का फर्श ० ऊपर रग रंग के बादल० गडहो मै पानी भरा हुन्ना० सब कुछ मुन्दर० मार्ग मै श्री महाराज के मुख से अनेक प्रकार के अमृतमय उपदेश सुनते हुए चले जाते थे० साम्त को वकसर पहुचे ० वकसर के आगे बड़ा भारी मैदान पर सब्ज काशानी मखमल से मढ़ा हुआ। साम होने से बादल के छोटे छोटे दुकड़े लाल पीले नीले बडे मुहाने मालूम पडते थे० बनारस कालिज की रंगीन शीशे की खिडिकियो का सा सामान था॰ क्रम से अन्धकार होने लगा॰ ठंढी ठंढी हवा से निद्रादेवी श्रलग नेत्रों से लिपटी जाती थी० मैं महाराज के पास से उठ कर सोने के वास्ते दूसरी गाडी मे चला गया भाषा का स्त्राना था कि बौछारो ने छेड़ छाड़ करनी शुरू की॰ पटने पहुचते पहुचते तो घेर घार कर चारो स्रोर से पानी बरसने ही लगा० बस पृथ्वी स्त्राकाश सब नीर ब्रह्ममय हो गया० इस धूम धाम मे भी रेल कृष्णाभिसारिका सी अपनी धुन में चली ही जाती थी॰ सच है सावन की नदी श्रीर दृढपतिज्ञ उद्योगी श्रीर जिन के मन पीतम के पास है वे कहीं रुकते हैं। राह मै बाज पेड़ों मै इतने जुगनूं लिपटे हुए थे कि पेड़ सचमुच 'सर्वे चिराज़ा' बन रहे थे० जहा रेल ठहरती थी स्टेशन मास्टर श्रीर सिपाही विचारे टुटरूं ट्र छाता लालटैन लिए रोजी जगाते भींगते हुए इघर उघर फिरते हुए दिखलाई पड़ते थे॰ गार्ड स्रलग मैकिन्टाश का कवच पहिने स्रप्रतिहत गति से घूमते थे॰ श्रागे चल कर एक बड़ा विच्न हुआ० खास जिस गाडी पर महाराज सवार थे उसके धुरे तिसने से गर्म होकर शिथिल हो गये० वह गाडी छोड देना पडी० जैसे धुम घाम की ऋधेरी वैसे ही जोर शोर का पानी० इघर तो यह ऋाफत उधर फरजन बे सामान फरजन के बाबाजान रेलवालो की जल्दी । गाडी कभी स्त्रागे हटे कभी पीछे ॰ खैर किसी तरह सब ठीक हुआ । इस पर भी बहुत सा असबाब श्रीर कुछ लोग पीछे छूट गए० स्त्रव श्रागे बढ़ते बढ़ते तो सबेरा ही होने लगा० निद्रावधूका संयोग भाग्य मे न लिखा थान हुन्ना० एक तो सेकेंड क्लास की एक ही गाड़ी उस में भी लेडीज कम्पार्टमेन्ट निकल गया० वाकी जो कुछ बचा उस में बारह ब्रादमी० गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिन्दुक्रो की किस्मत श्रीर हिम्मत ॰ इस कम्बख्त गाडी से तीसरे दर्जे की गाडियों से कोई फर्क नहीं सिर्फ कभी कभी श्रौर सवारियों पर भी होती हैं इसी से मुक्ते पालकी पर नींद नहीं श्राई श्रीर जैसे तैसे बैजनाथ जी पहुच ही गए०।।

वैजनाथ जी एक गाव है जो अञ्छी तरह आवाद है मैजिस्ट्रेट मुनसिफ वस्रेह हाकिम और जरूरी सब आफिस है॰ नीचा और तर होने से देस बातुल गन्दा और द्वारा है॰ लोग काले काले हतोत्साह मूर्ख गरीब है॰ यहा सौथाल एक जंगली जाति होती है॰ ये लोग अब तक निरे बहशी है॰ खाने पीने की जरूरी चीजै यहा मिल जाती है॰ सर्प विशेष है॰ राम जी की घोडी जिसको कुछ लोग खालिन भी कहते है एक बालिश्त लम्बी और दो दो उगल मोटी देखने मे आई॰ ॥

मिन्दर वैजनाथ जी का टोप की तरह बहुत ऊचा शिखरदार है चारो स्रोर देवतास्रों के मन्दिर स्रोर बीच में फर्श हैं मन्दिर भीतर से ग्रधेरा हैं क्यों कि सिर्फ एक दरवाजा है बैजनाथ जी की पिएडी जलधरी से तीन चार उगल ऊची भीच में से चिपटी है० कहते है कि रावन ने मुका मारा है इस से यह गडहा पड गया है॰ वैद्यनाथ, बैजनाथ, रावग्रेश्वर यह तीन नाम महादेव जी के है॰ यह सिद्धपीठ श्रौर ज्योतिर्लिग स्थान है० हिरद्वार पोठ इसका नाम हे० श्रौर सती का हृदय देश यहा गिरा है॰ जो पार्व्वती ऋरोगा दुर्गा न।म की सामने एक देवी है वही यहा की मुख्य शक्ति है॰ इनके मन्दिर ख्रौर महादेव जी के मन्दिर से गाठ जोड़ी रहती है॰ रात को महादेव जी के ऊपर बेल पत्र का बहुत लम्बा चौडा एक टेर कर के ऊपर से कमखाब या ताश का खोल चढा कर श्रगार करते है या बेल पत्र के ऊपर से बहुत सी माला पहना देते है॰ सिर के गड़हे मे भी रात को चन्दन भर देते हैं ॰ वैद्यनाथ की कथा यह है कि एक बेर पार्वती जी ने मान किया था श्रीर रावरा के शोर करने से वह मान छूट गया० इस पर महारेव जी ने प्रसन्न हो कर वर दिया कि हम लका चलैंगे स्त्रीर लिंग रूप से उस के साथ चले० राह मे जब वैद्यनाथ जी पहुचे तो ब्राह्मण रूपी विष्णु के हाथ में वह लिङ्ग देकर रावण पेशाब करने लगा० कई घडी तक माया मोहित हो कर वह मृतता ही रह गया ऋौर घवडा कर विष्णु ने उस लिंग को वहीं रख दिया॰ रावण से महादेव जी से करार था कि जहा रख दोगे वहा से ब्रागे न चलैंगे इस से महादेव जी वहीं रह गये वरख्न इसी पर खफा होकर रावण ने उन को मृका भी मार दिया।।

वैद्यनाथ जी का मन्दिर राजा पूरणमल का बनवाया हुग्रा है० लोग कहते हैं कि रघुनाथ श्रोभा नामक एक तपस्वी इसी वन मे रहते थे० उनको स्वप्न हुन्ना कि रघुनाथ श्रोभा नामक एक तपस्वी इसी वन मे रहते थे० उनको स्वप्न हुन्ना कि हमारी एक छोटी सी मही भाड़ियों में छिपी है तुम उस का एक बड़ा मन्दिर बनाग्नो० उसी स्वप्न के श्रनुसार किसी दृद्ध के नीचे उन को तीन लाख रूपया मिला० उन्हों ने राजा पूरनमल को वह रूपया दिया कि वे श्रपने प्रबन्ध में मन्दिर बनवा दे० वे बादशाह के काम से कहीं चले गए श्रीर कई बरस तक न लौटे०

तब रघुनाथ श्रोमा ने दुखित हो कर श्रपने व्यय से मिन्दर बनवाया० जब पूर्नमल लौट कर श्राए श्रीर मिन्दर बना देखा तो समा मण्डप बनवा कर मिन्दर के उत्तर श्रपनी प्रशस्ति लिख कर चले गए० यह देख कर रघुनाथ श्रोमा ने इस बात से दुखित हो कर कि रूपया भी गया कीर्ति भी गई एक नई प्रशस्ति बनाई श्रीर बाहर के दरवाज़े पर खुदवा कर लगा दी० वैद्यनाथ महात्म्य भी मालूम होता है कि इन्हीं महात्मा का बनाया है क्यों कि उस में छिपाकर रघुनाथ श्रोमा को रामचन्द्र का श्रवतार लिखा है० प्रशस्ति का काव्य भी उत्तम नहीं है जिस से बोध होता है कि श्रोमा जी श्रद्धालु थे किंतु उद्धत पंडित नहीं थे० गिद्धौर के महाराज सर जगमञ्जल सिंह के० सी० एस० श्राई कहते हैं कि पूरणमञ्ज उन के पुरखा थे० एक विचित्र बात यहा श्रीर भी लिखने के योग्य है० गोवर्द्धन पर्वत पर श्री नाथ जी का मिन्दर स० १५५६ में एक राजा पूरणमञ्ज ने बनाया श्रीर यहां सं० १६५२ (१५६४ ई०) में एक पूरणमञ्ज ने बैजनाथ जी का मिन्दर वनाया० क्या यह मिन्दरों का काम पूरणमञ्ज ही को परमेश्वर ने सोपा है।।

[ इसके बाद संस्कृत में निज मन्दिर का लेख श्रीर सभा मराडप का लेख है ] मन्दिर के चारो श्रोर श्रीर देवताश्रों के मन्दिर है॰ कहीं २ प्राचीन जैन मूर्तिया हिन्दू मूर्ति बन कर पुजती है एक पद्मावती देवी की मूर्ति बड़ी सुन्दर है जो स्र्यं नारायण के नाम से पुजती है॰ यह मूर्ति पद्म पर बैठी है इस पर श्रत्यन्त प्राचीन पाली श्रव्हां में कुछ लिखा है जो मैने श्रीत्राबू राजेन्द्रलाल मित्र के पास पढ़ने को मेजा है॰ दो मैरव की मूर्ति जिसमें एक तो किसी जैन सिद्ध की श्रीर एक जैन क्तेताल की है बड़ी ही सुन्दर है॰ लोग कहते हैं कि भागलपुर के जिले में किसी तालाब मैं से निकली थी।

### ग्रोष्म ऋतु।

( हरिश्चन्द्र मैगज़ीन May, 15, 1874)

( मैगज़ीन की यह प्रति अधरी है अतः लेख भी अधूरा मिला )

त्रहा हा यह भी कैसा भयंकर ऋतु है ''ग्रीब्मो र र रिन करिनेकान गार्ने इसमें प्रचंड मार्तगढ़ ऋपनी घोर किरगों से स्थावर जगम और जल सब का रस खींच लेता है, जीते ही जीते सब जीव निर्जीव हो जाते हैं। जीवन केवल जीवन में आ अटकता है और वह जल भी इस उम्र सर्य से इस ऋत में इतना डरता है कि प्रायः छोटी नदी और छोटे सरोवर तो शुष्क ही हो जाते हैं, कुपो मै यद्यपि जल इतना नीचे छिपा रहता है कि सर्य के दुखदाई किरण बाण वहा न पहुंचे ती भी मारे डर के थर २ कापता है। पर देखो शत्रु के घर में कैसा भी बलिष्ठ फस जाता है तो शत्र निर्वल होने पर भी अपना दाव लिये बिना नहीं छोडते. इन्हीं सूर्य की खरतर किरणों को जब अपने तरंग भुजाओं से पकड लेता है तो दकड़े द्वकडे कर इधर उधर वहा देता है श्रीर जब श्रपनी किरणो का श्रपने सामने हजारो दकड़े होना देखता है तो सर्य भी जल में थर थर कापता है: मत्स्य. कच्छ इत्यादि जीव गरमी के मारे भीतर से उबल उबल कर ऊपर उछले पड़ते हैं श्रौर ऊद भैस सूकर इत्यादि स्थल के पशु भी जल मे जा बैठते है: हस, बगले, बतक. जलकुकट, पनडुब्बे श्रीर चकई चक्वे पक्षी हो कर भी इस ऋतु में शुद्ध जलचर जान पड़ते है; श्रन्न का श्रादर घट जाता है। शान्ति केवल जल में होती है. स्त्रियो को यद्यपि सहज ही वस्त्राभूषण से प्रीति है परन्त इस ऋत मे वे भी उन्हें उतार उतार कर फेंक देती है और वन की भीलिनों की भाति फूल पत्तों से ही अपने को सज बज कर प्रीतम की बड़ी प्यारी भजा को भी धर्म के भय बारंबार कठ पर धरती श्रीर उतारती रहती हैं काशी से प्रस्तरमय नगर का तो कुछ पूछना ही नहीं घर सब तनदर हो जाते है छत के पत्थरों को चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से प्रातःकाल की वाय से भी सहायता लेकर नहीं टढा कर सकता, यदि किसी छोटी खिडकी के पास मह ले जास्रो तो स्रजगरों की श्वास स्रीर लोहारो की धौकनी के सामने बैठने का आनंद मिलता है. यद्यपि नीची गलियों में सर्य की उल्वरा किरणे नहीं पहुंचती तो भी वे उन संतप्त गृहों के संताप से ऐसी संतप्त हो जाती हैं श्रीर उमस जाती हैं कि सकेत बदे हुए नायिका नायक के श्रातिरिक्त जिन को ऐसे

प्राचों का शत्र सूर्य भी शरहत के चन्द्रमा सा श्रानददायक होता है, एक "चिडिया का पूत" भी नहीं रहता, पृथ्वी तवा सी संतप्त हो जाती है लोग तहस्तानों मे इतो की छाया मे, टिइयों की ज्ञाड मे, पौसरों में जलाशयों के निकट ग्रीर छाया के स्थानों में दिन भर अधमरे से पड़े रहते हैं, श्रीर श्रपने इस दिन पर वियोगि नियों की रातें निछावर किया करते हैं। गऊ, घोड़े इत्यादि घरैले पशु और सुगा. कोग्रा इत्यादि पर्वी भी व्याकुल होकर हाफा करते है ग्रीर दीन कुत्ते तो साहिब मजिल्द्रेट की त्राज्ञा से भी विशेष त्रस्त हो कर जीभ निकाले द्वम दबाये इघर उघर आकुल हो दौड़ा करते है कहीं शरण नहीं मिलती, जहा कहीं पौसरों का पानी गिरा रहता है या पनाट होता है वहा घडी दो घडी पड़े रह कर कुछ विश्रामाभास कर लिया करते है वायू का प्राण नाम करण इसी ऋतु में हुआ होगा, पखे लोगो के ऐमे मित्र हो रहे है कि च्या भर भी नहीं छूटते धनवान लोग खसखानो मे थर्मेंन्टीडोट के सामने वर्फ का पानी पिया करते है परन्तु धनहीन लोगों को तो किसी प्रकार से भी इस ऋतु मैं सुख नहीं मिलता कबूतर के दरवे की भाति किराये के घरों में कज़ोजी से कसे सड़ा करते है और वायु के स्वच्छ न रहने से अनेक रोगो से भी पीडित रहते है। रेल पर जाने वाले पथिक कपडा पहिने बोकों से लंदे सिपाहियों का घक्का खाए रूपया गवाये भूखे प्याते विना नहाये धोये गाडी की कोठडियों में श्रचार के मटके में पतीने से पतीजे नमकीन नीव से ठसे जी से खड़े होने को भूप में तपाये जाते हैं स्त्रीर उसमें भी जब गाड़ी स्टेशनों पर पानी लेने को खडी हो जाती है तब तो सयमनी से यमराज आकर अपने शतावधि नरकों को एक एक कोठरियो पर न्योछावर करके फेंक देते है क्योंकि चलने में तो कुछ हवा लगती भी है पर रक जाने से तो ट्रेन को ट्रेन कलकत्ते की ब्लैक होल हो जाती है पहिले तो पथिक प्रायः बेस्छ पड़े रहते है और यदि कभी चौक उठते है तो केवल पानी पानी का शब्द उन के मुख से सुन पडता है। बैसे बहेलिये के पिटारियो मे नारे फेरे की सिरोहिया कसी रहती हैं वही दशा इन जात्रियों की भी होती है यद्यपि यम लोक ग्रीर रेल लोक की यात्रा को साथ ही प्रस्थान करते है पर न जानै किन पुन्यों से वे बच कर घर पहुचते है।

बन श्रीर पहाडों की भी यही दशा है। हरने चौकड़ी भूले मृगतृष्णा के पीछे दौडते फिरते हैं मोर मुह लोले इघर से उघर दौडते है छोटी छोटी चिडियां तो भुन भुन के डाल पर से नीचे गिर गिर पड़ती है, सिह तराइयों में से सिकार देख कर भी नहीं उठते; पर्व्वत अवा से हो जाते हैं, वृद्ध सब मुरभाये हुए, दूब सूखी हुई, कहीं कोकिल श्रीर कठफोड़वा के शब्द कान मे पड़ते हैं, कहीं पनडुब्बी बोलती है; जहां कहीं सोते वा फरने वा कुंड वा भील होती है वहां चारों श्रीर जीवों का कुएड घिरा रहता है ऐसे कठन श्रीर मीषण ग्रीष्म ब्रह्न में भी जो श्री वृन्दावन की लीला में भीगे रहते हैं श्रीर प्रेम में जिनके नेत्र से फ्रहारे चलते हैं वे शीतल चित्त रहते हैं क्यों कि सच "वृन्दावने गुर्णीवंसन्त इव लद्द्यते" यह लिखीं है, वहीं ग्रीष्म ब्रह्न श्री वृन्दावन में वसन्त सा ज्ञात होता है जिस का पाठक जनों को इस पत्र के सम्पादक के पिता के इस ग्रीष्म वर्णन से स्पष्ट श्रानुमव होगा।

[ इसके बाद गिरधर दास के पद्यों का उद्धरण है। यह पत्रिका ऋपूर्ण है इससे पता नहीं चलता कि लेखक ने इसका अन्त किस प्रकार किया।

# दिल्ली दरबार दर्पण।

सब राजाश्रों की मुलाकातों का हाल श्रलग श्रलग लिखना श्रावर्यक नहीं, क्योंकि सब के साथ वही मामूली बार्ते हुईं। सब बड़े बढ़ें शासनाधिकारी राजाश्रों को एक एक रेशमी भड़ा श्रीर सोने का तगमा मिला। भंडे श्रत्यन्त सुन्दर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डडो पर राजराजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था श्रीर एक एक पटरी लगी थी जिस पर भड़ा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, श्रीर फरहरे पर जो डडें से लटकता था स्पष्ट रीति पर उन के शस्त्र श्रादि के चिन्ह बने हुए थे। भंडा श्रीर तगमा देने के समय श्रीयुत वाइसराय ने हरएक राजा से ये वाक्य कहे...

"में श्रीमती महारानी की तरफ से यह फाडा खास ग्राप के लिये देता हु, जो उन के हिन्दुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह फाडा खुलेगा ग्राप को उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इगलिस्तान के राज्य के साथ ग्राप के खैरखाह राजसी घराने का कैसा हट संबंध है वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि ग्राप के कुल को प्रतापी, प्रारब्धी ग्रीर ग्राचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिन्दुस्तान की राजराजेश्वरी की ग्राज्ञानुसार ग्राप को यह तगमा भी पहनाता हू। ईश्वर करे ग्राप इसे बहुत दिन तक पहिने ग्रीर ग्राप के पीछे यह ग्राप के कुल में बहुत दिन तक रह कर उस श्रुम दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है।"

शेष राजाश्रो को उन के पद के श्रनुसार सोने या चादी के केवल तगमे ही मिले। किलात के खा को भी कड़ा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी, जिस पर ४००० की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी कपड़े, कमखाब के थान वग़ैरह सब मिलाकर २५००० की चींजे तुहके में मिलीं। यह बात किसी दूसरे के लिये नहीं हुई थी। इस के सिवाय जो सरदार उन के साथ श्राए थे उन्हें भी किश्तियों में लगा कर दस हजार रुपये की चींजे दी गईं। प्रायः लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खा का रूप श्रीर वस्त्र कैसा था। निस्सन्देह जो कपड़ा खा पहने थे वह उनके साथियों से बहुत श्रच्छा या तो भी उन की या उन के किसी साथी की शोमा उन मुगलों से बढ़ कर न थी जो बाजार में मेवा लिये घूमा करते है। हा, कुछ फर्क था तो इतना था कि लम्बी गिक्तन दाढ़ी के कारण खा साहिब का चिहरा बड़ा भयानक था। इन्हें फंडा न मिलने कारण यह समकता चाहिये कि यह बिल्कुल स्वतन्त्र है। इन्हें

श्राने श्रीर बाने के समय श्रीयुत बाइसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिये इन्हें भी वाइसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो श्रीर राजाश्रों को। खा साहिब के मिज़ाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिये गए थे। खा ने पूछा, क्यों श्राए हो बाबू साहिब ने कहा, श्रापकी मुलाकात को। इस पर खा बोले कि श्राच्छा, श्राप हम को देख चुके श्रीर हम श्राप को, श्रव जाइये।

बहुत से छोटे छोटे राजास्रो की बोल चाल का दग भी, जिस समय वे वाइसराय से मिलने आए थे, संदोप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दर ही से हाथ जोड़े स्त्राए, स्त्रीर दो एक ऐसे थे कि जब एडिकाग के बदन अकाकर इशारा करने पर भी उन्हों ने सलाम न किया तो एडिकाग ने पीठ पकड़ कर उन्हें धीरे से मुका दिया। कोई बैठ कर उठना जानते ही न थे. यहां तक कि एडिकाग को "उठो" कहना पड़ता था। कोई फड़ा. तगमा. सलामी श्रीर खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके श्रीर कोई बिचारे इन में से दो ही एक पदार्थ पा कर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वाइसराय पर श्रपनी जान ग्रौर माल निळावर करने को तैयार थे। सब से बढकर बुद्धिमान हमे एक महात्मा देख पड़े जिन से वाइसराय ने कहा कि आप का नगर तो तीर्थ गिना जाता है। पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते है। इस के जवाब में वह बेधड़ के बोल उठे कि यह जगह तो सब तीथों से बढ़ कर है, जहा आप हमारे "ख़ुदा" मौजूद है। नीवाब लुहार की भी अंगरेजी में बात चीत सन कर ऐसे बहुत कम लोग होगे जिन्हे हसी न श्राई हो । नौबाब साहिब बोलते तो बड़े बेघड़क घड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे श्रीर मुहावरे के भी खूब हाथ पाव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कछ श्चर्य ही नहीं हो सकते, पर नौबाब साहिब को श्रपनी श्रंगरेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनो लडको को भी श्चंगरेजी. श्चरबी, ज्योतिष, गणित श्चादि ईश्वर जाने कितनी विद्याश्ची का पंडित बखान गए । नौबाब साहिब ने कहा कि हम ने श्रीर रईसो की तरह अपनी उमर खेल कद में नहीं गवाई वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया श्रीर पूरे पडित श्रीर कवि हुए। इस के सिवाय नौवाब साहिब ने बहुत से राजमक्ति के वाक्य भी कहे। वाइसराय ने उत्तर दिया कि हम श्राप की श्रगरेजी विद्या पर इतना मुबारक बाद नहीं देते जितना अंगरेजो के समान आप का चित्र होने के लिये। फिर नौबाब साहिब ने कहा कि मै ने इस भारी अवसर के वर्णन मे श्रावी श्रीर फारसी का एक पद्य ग्रन्थ बनाया है जिसे मैं चाहता ह कि किसी समय श्रीयत को सनाऊं। श्रीयत ने जबाब दिया कि मफ्ते भी कविता का बहा अनुराग है स्त्रीर में स्नापसा एक भाई कवि (Brother-Poet) देख कर बहुत प्रसन्न हुस्ना, स्त्रीर स्नाप की कविता सुनने के लिये कोई स्नवकाश का समय स्नवश्य निकालुगा।

रह तारीख को सब के अन्त में महारानी तंजौर वाइसराय से मुलाकात को आई। ये तास का सब वस्त्र पहने थीं और मुह पर भी तास का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उन के हाथ पाब दस्ताने और मोंजे से ऐसे उके थे कि सब के जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उन के पित राजा सखाराम साहित और दो लड़कों के सिवाय उन की अनुवादक मिसेस फर्थ मी थीं। महारानी ने पहले आकर वाइसराय से हाथ मिलाया और अपनी असं पर बैठ गई। श्रीयुत वाइनराय ने उन के दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रगट की और पूछा कि आप को इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर न थी, इसीलिये जियादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न हो कर ''मनभावनी अनुवादक'' कहा। वाइसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुह से ''यस' निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रगट किया कि महारानी अगरेजी भी बोल सकती है, पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अगरेजी में दो चार शब्द से अधिक नहीं जानतीं।

इस वर्णन के अन्त में यह लिखना अवश्य है कि श्रीयुत वाइसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बात चीत करते थे जिस से सब मगन हो जाते थे और ऐसा समभते थे कि वाइसराय ने हमारा सब से बढ कर आदर सत्कार किया। भेट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आप से दोस्ती कर के हम आत्यन्त प्रसन्न हुए, और तगमा पहिनाने के समय भी बड़े स्नेह से उन की पीठ पर हाथ रख कर बात की।

#### १ जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ।

यह दरबार, जो हिन्दुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से पाच मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वाइसराय का घटकोण चबूतरा था, जिसकी गुम्बदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा श्रीर सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगुरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राज-राजेश्वरी का सुनहला सुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत श्रपने राजिस्हासन में सुशोभित हुए थे। उन के बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थीं श्रीर ठीक पीछे खवास लोग हाथों में चवर लिये श्रीर श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वाइसराय के सिंहासन के दोनो तरफ दो पेज (दामन बरदार) जिन

साहित्यिक निबंध ८१

मे एक श्रोयुत महाराज जम्बू का अत्यन्त सुन्दर सब से छोटा राजकुमार, श्रीर दसरा कर्नल वर्न का पुत्र था, खड़े थे श्रीर उनके दहने वाएं श्रीर पीछे मुसाहिव श्रीर सेक्रेटरी लोग श्रपने श्रपने स्थानो पर खड़े थे। वाइसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उस से नीचा एक ग्राई चढ़ाकार चन्नरा था, जिस पर शामनाधिकारी राजा लोग स्त्रोर उनके मुसाहिब, मदरास स्त्रीर बबई के गवरनर. पजाब, बगाल श्रीर पश्चिमोत्तर देश के लेफटिनेन्ट गवरनर, श्रीर हिन्दुस्तान के कमान्डरइनचीफ़ ग्रपने २ ग्राधिकारिया समेत सुशोभित थे। इस चब्रतरे की छत बहुत सुन्दर नीले रंग के साटन की थी, जिस के ग्रागे लहरियादार छुजा बहुत सजीला लगा था। लहरिये के बीच २ में सुनहले काम के चाद तारे बने थे। राजात्रों की कुर्सिया भी नीली साटन से मढी थी और हर एक के सामने वे भन्छे गड़े थे जो उन्हें वाइसराय ने दिये थे. श्रीर पीछे श्रधिकारियों की कुर्सिया लगी थी। जिन पर भी नीली साटन चढी थी। हर एक राजा के साथ एक २ पोलिटिकल श्रफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेन्ट के भारी २ श्रिधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने २ प्रान्तों के अनुभार बैठाए गए थे, जिस से ऊपर नीचे बैउने का बायेडा बिल्कल निकल गया था। सब मिला कर ६३ शासनिधकारी राजात्रों को इस चब्तरे पर जगह मिली थी. जिन के नाम नीचे लिखे है:---

महाराज श्रजयगढ़, बडोदा, विजावर, भरतपुर, चरखारी, दितया, ग्वालियर, इन्दौर, जयपुर, जम्बू, जोधपुर, करौली, किशुनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उर्छा, महारान उदयपुर, महाराव राजा श्रलवर, बूदी, महाराज राना भलावर, राना धौलपुर, राजा विलासपुर, बमरा, विरोदा, चम्बा, छ्तरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरोद, कूचिवहार, मन्डी, नाभा नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावा जिगनो टोरो, नोवाब टोक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार श्रलीपुरा, बेगम भूपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलिया, टाकुर साहिब भावनगर, मुवीं, पिपलोदा, जागीरदार पालदेव, मीर खेपपुर, महन्त कादका, नन्दगाव, श्रीर जाम नवानगर।

वाइसराय के सिंहासन के पीछे, परन्तु राजसी चबूतरे की अपेदा उस से अधिक पास, धनुषखरड के आकार की श्रेणिया चबूतरों की ओर बनी थीं जो दस भागों में बाट दी गई थीं। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सिया और पीछे सीढ़ीनुमा बेन्चे लगी थीं, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहां ऐसे राजाओं को जिन्हे शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारों, रईसां, समाचारपत्रों के सम्पादकों और यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी अधिकारियों को, जो गवरन्मेन्ट के नेवते में आये थे या जिन्हे तमासा देखने के लिये टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई

थी। ये ३००० के अनुमान होंगे। किलात के खां, गोश्रा के गत्ररनर जेनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज श्रीर श्रन्य देश सम्बन्ध कान्सल लोगी की कुर्सियां भी श्रीयुत वाइसराय के पीछे सरदारों श्रीर रईसों की चौिकयों के श्रागे लगी थीं।

दरगर की जगह दक्खिन तरफ १५००० से जियादा सरकारी फीज हथियार बांधे लैस खडी थी. ग्रीर उत्तर तरफ़ राजा लोगो की सजीली पलटने माति र की वरदी पहने ख्रौर चित्र विचित्र शस्त्र धारण किये परा बाधे खडी थीं। इन सब की शोमा देखने से काम रखती थी। इस के सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे जिन पर सुनहली ऋमारिया कसी थीं । ऋौर कारचोबी ऋले पडी थीं. तोपी की कतारे, सवारो की नगी तलवारो श्रीर भालों की चमक, फरहरो का उडना. श्रीर दो लाख के श्रनुमान तभासा देखने वाला की भीड़ जो मैटान में डटी थी ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहा था वहीं हक्का बक्का हो खडा रह जाता था । वाइसराय के सिहासन के दोनो तरफ हाइलैन्डर लोगो का गार्ड स्त्राव स्रानर स्रौर बाजेवाले थे. स्रौर शासनाधिकारी राजास्रो के चब्तरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ़ थे उन के दोनो स्त्रोर भी गार्ड स्त्राव स्त्रानर खडे थे। पौने बारह बजे तक सब दरवारी लोग ऋपनी ऋपनो जगहो पर आर गए थे। ठीक बारह बजे श्रीयुत वाइमराय की सवारी पहची ग्रीर धनुष्व एड ग्राकार के चब्तरो की श्रीखियो के पास एक छोटे से खोमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुज फीज ने शस्त्रों से सलामी उतारी पर तोपे नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयत ने जा कर स्टार त्राव इरिडया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्राड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहा से श्रीयत राजसी छत्र के तले अपने राजसिहासन की ग्रोर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयत के साथ थीं श्रीर दोनो दामनवरदार वालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे दो तरफं से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के ब्रागे ब्रागे उनके स्टाफ के म्राधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बन्दीजन ( हेरल्ड लोगो ) ने श्रपनी तुरिहया एक साथ मधुर रीति पर बजाई श्रीर फीजी बाजे से गाड मार्च बजने लगा । जब श्रीयुत राजसिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो शाडमार्च का बाजा बन्द हो गया और नेशनल ऐन्थेम अर्थात ( गौड सेव दि कीन-ईशवर महारानी को चिरंजीवी रक्खे ) का बाजा बजने लगा और गार्ड स आव आनर ने प्रतिष्ठा के लिये अपने शस्त्र अका दिये। ज्यो ही श्रीयत राजसिहासन पर सुशोभित हुए बाजे बन्द हो गए श्रीर सब राजा महाराजा, जो वाइसराय के श्राने के समय खड़े हो गए थे, बैठ गए। इस के पीछे श्रीयुत ने मुख्यबन्दी (चीफ़ हेरल्ड) को आजा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में श्रगरेजी मे राजाज्ञापत्र पढ़ो । यह श्राजा होते ही बन्दीजनो ने, जो दो पाती मे साहित्यिक निबंध ८३

राज्यसिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे, तुरहो बजाई श्रौर उसके बन्द होने पर मुख्य बन्दी ने नीचे की सीढी पर खड़े होकर बड़े ऊचे स्वर से राजाशापत्र पढ़ा, जिसका उल्था यह है...

#### महारानी विक्टोरिया।

ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामैट की जो सभा हुई उन में एक ऐस्ट पास हुन्ना है जिस के द्वारा परम कृपाल महारानी को यह न्निधिकार मिला है कि यूनाइटेड किगडम स्त्रौर उस के स्त्राधीन देशो की राजसम्बन्धी पद्वियो स्त्रौर प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले श्रीर इस ऐक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन ग्रीर ग्रायरलैएड के एक में मिल जाने के लिये जो नियम बने थे उन के श्चनुसार भी यह त्र्यधिकार मिला था कि यूनाइटेड किगडम श्रीर उस के श्राधीन देशों की राजसम्बन्धी पदवी श्रीर प्रशस्ति इस सयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञापत्र के द्वारा प्रकाश करेगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। श्रीद इस ऐक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम ख्रीर उस राजाजापत्र के श्रनुसार जो १ जनवरी सन् १८०१ को राजसी महर होने के पीछे प्रकाश किया गया, हम ने यह पदवी ली ''विक्टोरिया ईश्वर की कुपा से ग्रेट ब्रिटेन ऋौर ऋायर-लैंग्ड के सबक्त राज की महारानी स्वधर्म रिच्छि।", श्रीर इस ऐक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के ब्रनुसार जो हिन्दुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था हिन्दुस्तान के राज का ऋधिकार, जो उस समय तक हमारी स्रोर से ईस्ट इंग्डिया कम्पनी को सपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार मै आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा । इस नये ऋधिकार की हम कोई विशेष पदवी ले. ऋौर इन सब वर्णनो के ब्रनन्तर इस ऐक्ट मे यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त कि हम ने अपने किये हुए राजाज्ञापत्र के द्वारा हिन्दुस्तान के शासन का ऋघिकार ऋपने हाथ मे ले लिया हम को यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किगडम श्रीर उस के श्राधीन देशो की राजसम्बन्धी पदवियो श्रीर प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समक्ते बढ़ा ले। इसलिये ग्रव हम ग्रपने प्रिवी-काउन्सिल की सम्मति से योग्य समभ कर यह प्रचलित और प्रकाशित करते है कि श्रागे को, जहां सुगमता के साथ हो सके. सब श्रवसरो में श्रीर सम्पूर्ण राजपत्रो पर जिन में हमारी पदिवया श्रीर प्रशस्तिया लिखी जाती है, सिवाय सनद, किमशन, श्रिधिकारदायक पत्र, दानपत्र, आजापत्र, नियोगपत्र, श्रीर इसी प्रकार के दूसरे पत्री के जिन का प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम श्रीर उस के ऋाधीन देशों की राजसम्बन्धी पद्वियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया नाय. ऋर्थात लैटिन भाषा में ''इन्डिई एम्परेट्क्सि" िहिन्दुस्तान की राज- राजेश्वरी ] श्रीर श्रगरेजी मापा में "एम्प्रेस श्राव इन्डिया"। श्रीर हमारी यह इच्छा श्रीर प्रसन्नता है कि उन राजसम्बन्धी पत्रों में जिन का वर्णन ऊपर हुआ है यह नहें पदवी न लिखी जाय। श्रीर हमारी यह भी इच्छा श्रीर प्रसन्नता है कि सोने, चादी श्रीर ताबे के सब सिक्के, श्राज कल यूनाइटेड किगडम में प्रचलित है श्रीर नीतिविक्द नहीं गिने जाते श्रीर इसी प्रकार तथा श्राकार के दूसरे सिक्के जो हमारी श्राज्ञा से श्रव छापे जायगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीतिविक्द न समके जायगे, श्रीर जो सिक्के यूनाईटेड किंगडम के श्राधीन देशों में छापे जायगे श्रीर जिन का वर्णन राजाज्ञापत्र में उन जगहों के नियमित श्रीर प्रचलित द्रव्य करके किया गया श्रीर जिन पर हमारी सम्पूर्ण पदविया या प्रशस्तिया उन का कोई भाग रहे, श्रीर वे सिक्के जो राजाज्ञापत्र के श्रनुमार श्रव छापे श्रीर चलाए जायगे इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित श्रीर प्रचलित द्रव्य समके जायगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रयन्नता न प्रगट की जायगी।

• हमारी विन्डसर को कचहरी से २८ अपरेल को एक हजार आठ सौ छिहत्तर के सन् में हमारे राज के उनतालीसवें बरस में प्रसिद्ध किया गया।

#### ईश्वर महरानी को चिर जीवी रक्खे।

जन चीफ़ हेरल्ड राजाशापत्र को अप्ररेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इस के पीछे फारेन सेकेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इस के समाप्त होते ही बादशाही म्मडा खड़ा किया गया और तोपखाने से, जो दरबार के मैदान में मौजूद था, १०१ तोपों की सलामी हुई। चौतीस २ सलामी होने के बाद बन्दूकों की बाढ़ें दर्शी और जब १०१ सलामिया तोपों से हो चुकीं तब फिर बाढ छूटी और नैशनल ऐन्थेम का बाजा बजने लगा।

इस के अनन्तर श्रीयुत वाइसराय समाज को ऐड्रेस करने के अमिप्राय से खड़े हुए । श्रीयुत वाइसराय के खड़े होते ही सामने के चब्तरे पर जितने बड़े र राजा लोग और गवरनर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए पर श्रीयुत ने बडे ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिन्दुस्तानी रीति पर कई नार सलाम करके सब से बैठ जाने का इशारा किया । यह काम श्रीयुत का, जिस से हम लोगों। की छाती दूनी हो गई, पायोनियर सरीखे अगरेजी समाचार पत्रों के सम्पादकों को बहुत खुरा लगा, जिन की समक्त में वाइसराय का हिन्दुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लजा की बात थीं। खैर, यह तो इन अगरेजी अख़्त्रारवालों की मामूली बार्ते हैं। श्रीयुत वाइसराय ने जो उत्तम ऐड्रेस पढ़ा उसका तर्जमा हम नीचे लिखते हैं:—

साहित्यक निबंध ८५

सन् १८५८ ईसवी की १ नवन्वर को श्रीमती महारानी की श्रोर से एक इश्तिहार जारी हुआ था जिस में हिन्दुस्तान के रईभो श्रोर प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था जिस को उस दिन में आज तक वे लोग राज-सम्बन्धी बातों में बड़ा श्रामोल प्रमाग्य समकने हैं।

वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की छोर से हुई थी जिन्हों ने छाज तक छपनी बात को कभी नहीं तोडा, इस लिये हम छपने मुह से फिर उन का निश्चय कराना व्यर्थ है। १८ वरस की लगातार उन्तित ही उन को सत्य करती है और यह भारी समागम भी उन के पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस छौर प्रजा जो छपनी २ परम्पन की प्रतिष्ठा निर्विद्न भोगते रहे छौर जिन की छपने उचित लाभो की उन्नति के यत्न में सदा रहा होती रही उन के वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता छौर न्याय छागे के लिये पछी जमान हो गई है।

हम लोग इस ममय श्रीमनी महारानां के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रभिद्ध करने के लिये इकड़े दुए हैं. श्रीर यहा महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता में मुक्ते श्रवश्य ह कि श्रीम ी के उम हापाठक श्रीमप्राय को सब पर प्रगट करू जिल के कारण श्रीमना ने अपने परम्परा की पढ़वी श्रीर प्रशस्ति म एक पढ़ श्रीर बढ़ाया।

पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के ऋधिकार में जितने देश है जिन का विस्तार भूगोल के सातवे भाग से कम नहीं है और जिन में तीस करोड़ आदमी बसते हैं। उन में से इस और प्राचीन राज के समान श्रामती किसी दूसरे देश पर कृपा-दृष्टि नहीं रखतीं।

एव जगह श्रीर सटा इगिलस्तान के वादराहों की सेना में प्रवीस श्रीर परि-धर्मी सेवक रहते श्राए हैं, परन्तु उन से वढ़ वर काई पुरुपार्थी नहीं हुए, जिन की बुद्धि श्रीर वीरता से हिन्दुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे श्रीर वरावर श्रिधिकार में बना रहा। इस किटन काम में जिन में श्रीमती की श्रगरेजी श्रीर देशी प्रजा दोनों ने मिल कर मली भाति परिश्रम किया है श्रीमती के बड़े र स्नेही श्रीर सहायक राजाश्रों ने भी शुभिचतकता के साथ सहायता दी है जिन की सेना ने लड़ाई की मिहनत श्रीर जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है, बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ वने रहे श्रीर फैलते गए है, श्रीर जिन का श्राज यह। वर्ष मान होना, जो कि श्रीमती के श्रिधकार की उत्तमना में विश्वास रख़ते हैं श्रीर उन के राज में एका बने रहने में श्रपना भला समभते हैं।

श्रीमती मह रानी इस राज को जिसे उन के पुरुषों ने प्राप्त किया श्रीर श्रीमती ने दृढ़ किया एक बड़ा भारी पैतृक धन समभती है जो रचा करने श्रीर श्रपने वश के लिये सपूर्ण छोड़ने के योग्य है, श्रीर उस पर श्रिधिकार रखने से श्रपने जपर यह कर्त व्य जानती है कि श्रपने बड़े श्रिधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिये यहा के रईसो के हको पर पूरा २ ध्यान रख कर काम में लावे। इस लिये श्रीमती का यह राजमी श्रीमप्राय है कि श्रपनी पदिवयों पर एक श्रीर ऐसी पदवी बढ़ावें जो श्रागे सदा को हिन्दुस्तान के सब रईसो श्रीर प्रजा के लिये इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के श्रीर उन के लाभ एक है श्रीर महारानी की श्रोर राजमित्त श्रीर श्रुभिवतकता रखनी उन पर उचित है।

वे राजिस घरानों की श्रेसिया जिन का अधिकार बदल देने और देश की उन्नित करने के लिये ईश्वर ने अगरेजी राज को यहा जमाया, प्राय अच्छे श्रार बड़े बादशाहों से खाली न थीं परन्तु उन के उत्तराधिकारियों के राज्यप्रवन्ध से उन के राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस मं भगड़ा होता रहा और अधेर मचा रहा। निवल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान् अपो मद के। इस प्रकार आपम की काट मार और मीतरी भगड़ों के कारण जड़ से हिल कर और निर्जीव होकर तैमूरलग का भारी धराना अन्त को मिट्टी मं मिल गया, और उस के नाश होने का कारण यह था कि उस से पश्चिम के देशों की कुछ, उन्नित न हो सकी।

श्राजकल ऐसी राजनीति के कारण जिस से सब जाति श्रीर सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है श्रीमती की हर एक प्रजा श्रपना समय निर्विचन सुख से काट सकती है। सरकार के समभाव के कारण हर श्रादमी बिना किसी रोक टोक के श्रपने धर्म के नियमों श्रीर रीतों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का श्रिषकार लेने से श्रीमती का श्रिमियाय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है बरन रखा करने श्रीर श्रच्छी तरह राह बतलाने का। सारे देश की शींघ उन्नित श्रीर उस के सब प्रान्तों की दिन पर दिन वृद्धि होने से श्रागरेजी राज के फल सब जगह प्रत्यच्च देख पड़ते हैं।

हे अगरेज़ी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग,—वह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे २ फल प्रात है, और सब के पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उन की कृतज्ञता और विश्वास को प्रगट करता हूं। आप लोगों ने इस भारी राज की मलाई के लिये उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आप के पहले इन कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है और आप लोग वरावर ऐसे साहस, परिश्रम और सचाई के साथ अपने तन, मन को अपरेश करके काम करते रहे जिस से बढ़ कर कोई दृष्टात इतिहासों में न मिलेगा।

साहित्यिक निबंध ८७

कीर्ति के द्वार सब के लिये नहीं खुले हैं परन्तु मलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्रायः कोई गवर्न-मेन्ट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द २ बढ़ाती जाय, परैन्तु मुफे विश्वास है कि अगरेजी सरकार की नौकरी में 'कर्चव्य का ध्यान' और 'खामी की सेवा में तन, मन को अपी कर देना' ये दोनों बातें 'निज प्रतिष्ठा' और 'लाभ' की अपी हा सदा बढ़ कर समभी जायगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबन्ध के बहुत से भारी २ और लाभदायक काम प्रत्य बड़े २ प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किये हैं बरन जिले के उन अफनरां ने जिन की धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर सम्पूर्ण प्रबन्ध का अब्बु उनरना सब प्रकार आधीन है।

श्रीमती की श्रोर से राजकाज सम्बन्धी श्रीर सेना सम्बन्धी श्रिधकारियों के विषय में जितनी गुण्प्राहकता श्रोर प्रशासा प्रगट करू थोड़ी है क्योंकि ये तमाम . हिन्दुस्तान में ऐने सूद्म श्रोर किन कामों को श्रत्यन्त उत्तम रीति पर करते रहे हैं श्रीर जिन से बढ़कर सूद्म श्रीर किन काम सरकार श्रिषक से श्रिधक विश्वासपात्र मनुष्य को नहीं सौंग सकती। हे राजकाज सम्बन्धी श्रीर सेना सम्बन्धी श्रिषकारियों,—जो कमिसनी में इतने भारी जिम्में के कामो पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहनेवाले नियमो पर तन, मन से चलते हो श्रीर जो निज पौरुप से उन जातियों के बीच राज्य प्रबन्ध के किन काम को करते हो जिन की भाषा धर्म श्रीर रीतें श्राप लोगों से भिन्न है—मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हू कि श्रपने २ किन कामों को दृढ़ परन्तु कोमल रीत वर करने के समय श्राप को इस बात का भरोसा रह कि जिस समय श्राप लोग श्रपने जाति की बड़ी कीर्त्त को थामे हुए है श्रीर श्रपने धर्म के दयाशील श्राज्ञाश्रों को मानते हैं उसी के साथ श्राप इस देश के सब जाति श्रीर धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबन्ध के श्रनमोल लाभों को फैलाते हैं।

उस पिच्छिम की सम्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिये जिस से इस भारी राज का घन बराबर बढ़ता गया हिन्दुस्तान पर केवल सरकारी स्राधकारियों ही का एहसान नहीं है, बरन यदि मैं इस स्रवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिन्दुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊ कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजमिक ही की गुर्याग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उन के स्रोर उन के सिहासन के साथ रखते है किन्तु उन लाभों को भी जानती श्रीर मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिन्दुस्तान को प्राप्त होते है तो मैं स्रपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को स्रच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूगा।

इस ग्रिमप्राय से कि श्रीमती को ग्रापने राज के इस उत्तम 'माग की प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिये गुर्ग्याहकता देखाने का विशेष ग्रावसर मिले श्रीमती ने कृपापूर्वक केवल स्टार ग्राफ इन्डिया के परम प्रतिष्ठित पद वालो ग्रीर ग्रार्डर ग्राफ बृटिश इन्डिया के ग्राधिकारियों की सख्या ही में थोडी सी बढती नहीं की है किन्तु इसी हेनु एक विलकुल नया पद ग्रीर नियत िया है जो 'ग्रार्डर ग्राफ दि इन्डियन एम्पायर'' कहलावेगा।

हे हिन्दुस्तान की सेना के अगरेजी और देशी अफ्सर और सिपाहियो, — आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरी पर किये और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्धकीर्त्ति को थामे रहे उसका श्रीमनी अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रख कर कि आगों को भी सब अवमरो पर आप लोग उसी तरह मिल जुन कर अपने भारी कर्तव्य को सचाई के साथ पूरा करेगे, अपने हिन्दुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों हो को सपुर्द करती है।

हे वालिन्टियर सिपाहियो, — ग्राप लोगों के राजभिक्त पूर्ण श्रीर सफल यत्न जो इस विषय में हुए है कि यदि प्रयोजन पड़े तो श्राप सरकार की नियत सेना के साथ मिल कर सहायता करें इस शुभ श्रवगर पर हृदय से धन्यवाद प.ने के योग्य है।

हे इम देश के सरदार श्रीर रईस लोग, — जिन की राजमिक्त इस राज के बल को पुरु करनेवाली है श्रीर जिन की उन्नित इस के प्रताप का कारण है, श्रीमती महारानी द्याप को यह विश्वास करके धन्यबाद देती है कि यदि इस राज के लामों में कोई विष्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो श्राप लाग उस की रचा के लिये तैयार हो जायगे। मैं श्रीमती की श्रीर से उन के नाम से दिल्ली श्राने के लिये श्राप लोगों का जी से स्वागत करता हूं, श्रीर इस बड़े श्रवसर पर श्राप लोगों के इक्डे होने को इगिलस्तान के राजसिहासन की श्रीर श्राप लोगों की उम राजमिक्त का प्रत्यच्च प्रमाण गिनता हू श्रीर श्रीमान् पिन्म श्राप वेल्म के इस देश में श्रान के समय श्राप लोगों ने इह रीत पर प्रगट भी थी। श्रीमती महारानी श्राप के समय श्राप लोगों ने इह रीत पर प्रगट भी थी। श्रीमती महारानी श्राप के स्वार्थ को श्रपना स्वार्थ समभती है, श्रीर श्रागंजी राज के साथ उस के कर देने वाले श्रीर स्नेही राजा लोगों का जो श्रुम सयोग से सम्बन्ध है उस के विश्वास को उत्तरने श्रीर उस के मेल जोल को श्रचल करने ही के श्रिमपाय से श्रीमती ने श्रनुग्रह करके वह राजमी पदवी ली है जिसे श्राज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं।

हे हिन्दुस्तान की राजगजेश्वरी के देसी प्रजा लोग,—इस राज की वर्त्तमान दशा श्रीर उस के नित्य के लाभ के लिये श्रवश्य है कि उस के प्रवन्ध को जाचने श्रीर सुधारने का मुख्य श्रिधकार ऐसे श्रगरेजी श्रक्सरी को सपुर्द किया जाय जिन्हों ने राज काज के उन तत्वों को भली भाति सीखा है जिन का बरताव राज-राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिये अवश्य है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिन्दुस्तान सभ्यता में दिन २ बढता जाता है ज़ौर यही उस के राजकाज सम्बन्धी महत्व का हेतु और नित्य बढनेवाली शक्ति का गुप्त कारण है, और इन्हीं लोगों के द्वारा पिन्छिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, (जिन के कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सब से बढ-चढ कर है) बहुत दिनों तक पूरव के देशों में वहा वालों के उपकार के लिये प्रचलित रहेगा।

परन्तु हे हिन्दुस्तानी लोग ! स्राप चाहे जिस जाति या मत के हो यह निश्चय रिखये कि स्राप इस देश के प्रवन्ध में योग्यता के स्रनुसार स्रगरेजों के साथ भली भाति काम पाने के योग्य है, स्त्रीर ऐसा होना पूरा न्याय भी है, स्त्रीर हगिलस्तान तथा हिन्दुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग स्त्रीर महारानी की राजसी पार्लमेन्ट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेन्ट स्त्राव इरिडया ने भी इस बात को स्त्रपने सम्मान स्त्रीर राजनीति के सब स्रमिप्रायों के लिये स्त्रनुकृत होने के कारण माना है। इमलिये गवर्नमेन्ट स्त्राव इंडिया इन बरसों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के दग में, मुख्यकर बड़े बड़े स्त्रिधकारियों के काम में पृरी उन्नति देख कर सतीष प्रगट करती है।

इस बड़े राज्य का प्रबन्ध जिन लोगों के हाथ में, सौंपा गया है उन में केवल बुद्धि ही के प्रवल होने की आवश्यकता नहीं है वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इस लिये जो लोग कुल, पद, और परम्परा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है उन्हें अपने को और सतान की केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना है जिम स कि वे शीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंन्ट की राजनीति के तत्वों को गमके और काम में ला सके और इस रीत से उन पदों के योग्य हो जिन के द्वार उनके लिये खुले है।

राजभिक्त, धर्म, श्रयच्यात, रूप श्रीर साहम देश सम्बन्धी मुख्य धर्म है उन का सहज रीत पर बरताव करना द्याप लोगंग के लिये बहुत त्यावश्यक हें, ग्रार तब श्रीमती की गवर्नमेन्ट राज के प्रबन्ध में स्त्राप लोगों की महायता बड़े स्त्रानन्द से स्त्रगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन र भागों में सरकार का राज है वहा गवर्नमेन्ट स्रपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि श्रपनी सन्तुष्ट श्रीर एकजी प्रजा की सहायता पर जो श्रपने राजा के वर्त मान रहने ही में स्त्रपना तित्य मगल समक्त कर सिंहासन के चारों श्रोर जी से सहायता करने के लिये इकड़े हो जाते हैं।

श्रीमती महारानी निवल राज्यों को जीतने या श्रासपास की रियासतों को मिला लेने से हिन्दुस्तान के राजकी उन्नित नहीं समभतीं बरन इस बात में कि इस की मल श्रीर न्याययुक्त राजशासन को निरुपद्रव बरावर चलाने में इस देश की प्रजा कम से चतुराई श्रीर बुद्धिमानी के साथ भागी हो। जो उन का स्नेह श्रीर कर्तव्य केवल श्रपने ही राज से नहीं है बरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती है कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर है श्रीर महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते श्राते हैं उन से निष्कपट भाव श्रीर मित्रता को हद्ध रक्खे। परन्तु यदि इस राज के श्रमन चैन में किमी प्रकार के बाहगे उरद्धव की शंका होगी तो श्रीमती हिन्दुस्तान की राजराजेश्वरी श्रपने पैतृक राज की रज्ञा करना खुब जानती है। यदि कोई विदेशी शत्रु हिन्दुस्तान के इस महाराज पर चढाई करे तो मानो उस ने पूरव के सब राजश्रो से शत्रुता की, श्रोर उस दशा में श्रीमती जो श्रान राज के श्रपार बल, श्रपने स्नेही श्रीर कर देने वाले राजाश्रो की वीरता श्रीर राजमिक्त श्रीर श्रपनो प्रजा के स्नेह श्रीर शुपन चिन्तकता के कार्या इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त कर के दह दे।

इस अवसर पर उन प्रव के राजाश्रों के प्रतिनिधियों क' वर्त्तमान होना जिन्हों ने दूर २ देशों से श्रीमती को इस शुम समारम्भ के लिये बधाई दी है, गवर्नमेन्ट श्राव इन्डिया के मेल के श्रीमप्राय, श्रीर श्रास पास के राजाश्रों के साथ उस के मित्र का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हु कि श्रीमती की हिन्दुस्तानी गवर्नमेन्ट की तरक से श्रीयुत खानिकतात,श्रीर उन राजदूतों को जो इस श्रवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाश्रों के प्रतिनिधि हो कर दूर २ से श्रगरेजी राज में श्राए है, श्रीर श्रपने प्रतिष्ठित पाहुने श्रीयुत गवरनर जेनरल गोश्रा, श्रीरे बाहरी कान्सलों का स्वागत करू।

हे हिन्दुस्तान के रईस और प्रजा लोग, — मै आनन्द के साथ आप लोगो को वह कुपा पूर्वक सदेशा जो श्रीमती महारानी आप लोगो की राजराजेश्वरी ने आज श्राप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरीय नाम से भेजा है सुनाता हू। जो वाक्य श्रीमती के यहा से आज सबेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुचे है ये है:—

"हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से, सयुक्त राज (ग्रेट ब्रिटेन श्रौर श्रायरलैन्ड) की महारानी, हिन्दुस्तान की राजराजेश्वरी, श्रपने वाइसराय के द्वारा श्रपने सब राज काज सम्बन्धी श्रौर सेनासबधी श्रिधकारियो, रईसो, सरदारो श्रौर प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं श्रपना राजसी श्रौर राज-राजेश्वरीय श्राशीर्वाद मेजते हैं श्रौर उस मारी कृपा श्रौर पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम श्रपने हिन्दुस्तान के महाराज्य की प्रजा की श्रोर रखते हैं।

हम को यह देख कर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा कुछ ब्रादर सत्कार किया, ब्रोर श्रपने कुल ब्रौर सिंहासन की ब्रोर उन की राजमिक ब्रौर स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत ब्रसर हुब्रा। हमें भरोसा है कि इस ध्रुम ब्रावसर का यह फल होगा कि हमारे ब्रौर हमारी प्रजा के बीच स्नेह ब्रौर हढ़ होगा, ब्रौर सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जायगा कि हमारे राज मे उन लोगो को स्वतन्त्रता, धर्म ब्रौर न्याय प्राप्त है, ब्रौर हमारे राज का ब्रामिपाय ब्रौर इच्छा सद। यही है कि उन के सुख की वृद्धि, सौमाथ की ब्रधिकता, ब्रौर कल्याण की उन्नति होती रहे।"

मुक्ते विश्वास है कि ब्राप लोग इन कृपःमय वाक्यों की गुण्याहकता करेंगे।

ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज की महारानी श्रौर हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करें।

इस अड्रेस के समाम होने ही नैशनल ऐन्थेम का बाजा बजने लगा श्रीर सेना ने तीन बार हुरें शब्द की आनन्दस्विन की। दरबार के लोगो ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुरें शब्द और हथेलियो की आनन्दस्विन करके अपने जी का उमग प्रगट किया। महाराज से धिया, निजाम की ओर से सर सालारजग, राजपुताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भूपाल, महाराज कश्मीर, और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजमिक्त प्रगट की। इस के अनन्तर श्रीयुत वाइसराय ने आजा की कि दरबार हो चुका और अपनी चार घोड़े की गाडी पर चढ़कर अपने खेरे को रवाने हुए।

#### हास्य श्रीर व्यंग लेख

- १ ककड़ स्तोत्र
- २ ऋशेज स्तोत्र
- ३ मदिरा स्तोत्र
- ४. स्त्री सेवा पद्धति
- ५ पाववे पैगबर
- ६. स्वर्ग मे विचार सभा का ऋधिवेशन
- ७ लेवी प्राग्ग लेवी
- जाति विवेकिनी सभा
- ६ सबै जाति गोपाल की

निवधों से भारतेंद्र की हास्यपूर्ण श्रीर विनोदशील प्रवृत्ति का परिचय मिनता है श्रीर यदे ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि विनोदशीलता के पीछे गभीरता भी छिपी हुई है, श्रीर वह निरर्थक नहीं है। इन निवधों में शुद्ध हास्य, वाक्यपद्धना श्रीर व्यंग सभी कं दर्शन होते है। इनके हास्य श्रीर व्यग का उद्देश्य सामाजिक सुधार श्रीर सस्कार है। हास्यपूर्ण लेखों में ही किसी के भाषाधिकार की परीचा होती है। भारतेंद्र इम परीक्षा में पूर्णत्या सफल हुए है। इन लेखों की भाषा का चलतापन श्रीर बॉकापन देखने के योग्य है।

इन स्तोत्रों में हल्का व्यग छिपा है। 'ककड स्तोत्र' में काशी की म्यूनिसि-पैलिटी के कुप्रवंध पर छींटे हैं। बरसात में सडक के ठोक न होने पर क्या दशा होती है यही इस लेख का वस्तुविषय है। ककड़ों की करामात पर लिखा गया यह लेख भारतेंद्र के शुद्ध हास्य का उत्कृष्ट उदाहरण है।

' अप्रोज स्तोत्र' म अप्रेजो पर व्यग है, किन किन रूपो में उनकी भावना की गई है यह द्रष्टव्य है। 'मदिरा स्तोत्र' में मदिरा की व्याज-है। 'स्त्री सेवा पढ़ित' में स्त्री जाति के सबध में व्यगात्मक उद्गार प्रकट किए गए है।

'पाचवे पैगंबर' में पाश्चात्य सभ्यता के श्रधानुकरण पर व्यग है। कहा जाता है कि 'चूसा' पैगवर का रूप बना कर भारतेंदु स्वय रगमंच पर श्राए थे। 'स्वर्ग में विचार सभा' में भारतेंद्र ने केशवचद्र सेन श्रौर स्वामी दयानद पर त्राचेप किए है। मनोरजन की सामग्री के साथ बहुत सी ज्ञातव्य बातें भी इस लेख में मिलेगी। इसको कल्पनात्मक शैली उल्लेलनीय है।

'लेवी प्राण लेवी' में राजनीतिक व्यग है। काशी में सरकार का जो दर्बार हुआ था उसमें वहा के रईसों की क्या दशा हो रही थी इसी का हास्यपूर्ण वर्णन है। इसी लेख के कारण भारते दु को सरकार का कोप-भाजन बनना पड़ा था।

'जाति विवेकिनी सभा' श्रीर 'सबै जाित गोपाल की' लेखां में सामा-जिक व्यग है। काशी के पंडित जो किसी लोम वश जाित व्यवस्था दिया करते थे वे ही इस के लच्य है। ये दोनों लेख पत्र की संवाद वाली नाट-कीय शैली में लिखे गए है। भारतेंदु-युग में इस प्रकार की नाटकीय शैली का बड़ा प्रचार था किंतु श्रागे चलकर हिंदी के लेखकों ने न जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया।

### क्रमुड़ स्तोत्र।

कङ्कड़ देव को प्रणाम है ॰ देव नहीं महादेव क्योंकि काशी के कङ्कड शिव शङ्कर समान है ॥१॥

हे कड्कड समूह ! आज कल आप नई सड्डक से दुर्गा जी तक बराबर छाये हैं। इस से काशीखरड "तिले तिले" सच हो गया अतएव तुम्है प्रणाम है।।२।।

हे लीलाकारिन् ! स्राप केशी शकट बृषभ खरादि के नाशक हो इस से मानो पूर्व्वार्क्ड की कथा ही स्रतएव व्यासो की जीविका हो ॥३॥

श्राप सिर समूह भञ्जन हो क्यों कि की चड़ में लोग श्राप पर मुह के बल गिरते हैं।

त्राप पिष्ट पशु की व्यवस्था हो क्यो कि लोग त्राप की कढ़ी बना कर स्त्राप को चूसते है।

श्राप पृथ्वी के श्रन्तरगर्भ से उत्पन्न हो ० संसार के ग्रह-निर्माण मात्र` के कारण भूत हो ० जल कर भी सफेद होते हो ० दुष्टो के तिलक हो ० ऐसे श्रनेक कारण हैं जिन से श्राप नमस्करणीय हो।।

हे प्रवल वेग अवरोधक ! गरुड की गति भी आप रोक सकते हो और की कीन कहे इस से आप को प्रणाम है।।४।।

हे सुन्दरी सिङ्गार ! ग्राप बड़ी के बड़े हो क्योंकि चूना पान की लाली का कारण है ग्रीर पान रमणी गण के मुख शोभा का हेतु है इस से ग्राप को प्रणाम है।।५।।

हे चुङ्गी नन्दन! ऐन सावन में आप को हरियाली सूभी है क्योंकि दुर्गा जी पर इसी महीने में भीड़ विशेष होती है तो हे हठ मूर्ते द्वम को दराडवत है।।६।।

हे प्रबुद्ध ! स्राप शुद्ध हिन्दू हो क्योंकि शरह विरुद्ध हो स्राव स्राया स्रोर स्राप न वर्खास्त हुए इस से स्राप को सलाम है ॥७॥

हे स्वेच्छाचारिन् ! इधर उधर जहा श्राप ने चाहा अपने को फैलाया है ॰ कहीं पटरी के पास पड़े हो । कहीं बीच मे श्रड़े हो श्रतएव हे स्वतत्र श्राप को नमस्कार है ।। द।।

हे ऊभड़ खाभड़ राब्द सार्थ कर्ता! स्राप कोण मिति के नाराकारी है। क्योंकि स्राप स्रनेक विचित्र कोण सम्बलित है। स्रतएव हे ज्योतिषारि स्राप को नमस्कार है।। १।।

हे शस्त्र समष्टि ! स्त्राप गोली गोला के चचा, छुरों के परदादा, तीर के फल तलवार की भार स्त्रीर गदा के गोला हो इस से स्त्राप को प्रगाम है ॥ १० ॥ श्राहा ! जब पानी बरसता है तब सड़क रूपी नदी में श्राप द्वीप से दर्शन देते हो इस से श्राप के नमस्कार में सब भूमि को नमस्कार हो जाता है ॥ ११ ॥

ग्राप श्रनेको के बृद्धतर प्रिपतामह हो क्योंकि ब्रह्मा का नाम पितामह है उन का पिता पड़्कज है उस का पड़्क है श्रीर ग्राप उस के भी जनक हो इस से श्राप पूजनीयों में एल एल डी हो ॥ १२॥

हे जोगा जिवलाल रामलालादि मिस्त्री समूह जीविका दायक ! स्त्राप कमानी भक्कक धुरी बिनाशक वारिनश चूर्ण क हो ० केवल गाड़ी ही नहीं घोड़े की नाल सुम बैल के खुर स्त्रीर कटक चूर्ण को भी स्त्राप चूर्ण करने वाले हो इस से स्त्राप को नमस्कार है।। १३॥

श्राप में सब जातियों श्रीर श्राश्रमों का निवास है श्राप वानप्रस्थ हो क्योंकि जङ्गलों में लुड़कते हों व्रह्मचारी हो क्योंकि बढ़ हों उरहस्थ हो, चूना रूप से, सन्यासी हो क्योंकि घुटमघुट हों व्रह्म हो क्यों कि प्रथम वर्ण हो कर भी गली गली मारे र फिरते हों व्रश्नी हो क्योंकि खित्रयों की एक जाति हों वेर्श्य हो क्योंकि काटा बाट दोनों तुम में है राष्ट्र हो क्योंकि चरण सेवा करते हों कायस्थ हो क्योंकि एक तो ककार का मेल दूसरे क्चहरीपथावरोधक तीसरे क्षत्रियत्व हम श्राप का सिद्ध कर ही चुके है इस से हे सर्ववर्ण स्वरूप तुम को नमस्कार है।।१४॥

न्नाप ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य्य, न्नारिन, जम, काल दत्त न्नीर वायु के कर्ता ही, मन्मथ की ध्वजा ही, राजा पद दायक ही, तन मन धन के कारण ही, प्रकाश के मूल शब्द की जड़ न्नीर जल के जनक ही, बरख्न भोजन के भी स्वादु कारण ही क्योंकि न्नादि व्यंजन के भी बाबा जान ही इसी से हे कड़ाड़ तुम को प्रणाम है ।।१५॥

श्राप श्रगरेजी राज्य में श्रीमती महाराणी विक्टोरिय श्रीर पार्लामेण्ट महा सभा के श्राछत, प्रवल प्रताप श्रीयुत गवर्नर जनरल श्रीर लेफ्टेण्ट गवर्नर के वर्तमान होते, माहिव किमश्रर साहिब मेजिस्ट्रेट श्रीर साहिब सुपरइनटेण्डेण्ट के इसी नगर मे रहते श्रीर साढ़े तीन तीन हाथ के पुलिस इसपेक्टरो श्रीर कास्टिबलो के जीते भी गणेश चतुर्थी की रात को स्वच्छन्द रूप से नगर में मड़ामड़ लोगी के सिर पर पड़ कर रुचिर धारा से नियम श्रीर शान्ति का श्रास्तित्व वहा देते हैं। श्रतएव हे श्रङ्गरेजी राज्य में नगबी स्थापक! तम को नमस्कार है।

यह लम्बा चौड़ा स्तोत्र पढ कर हम विनती करते है कि ग्राप स्रब सद्देसिकन्दरी बाना छोड़ो या हटो या पिटो ॥

## त्रथ श्रंगरेज़ स्तोत्रं लिख्यते ॥

त्रस्य श्री त्रगरेज स्तोत्र माला मंत्रस्य श्री भगवान मिथ्या प्रशसक ऋषिः जगतीतल छुदः कलियुगदेवता सर्व वर्ण शक्तयः शुश्रुपा वीज वाकस्तम्म कीलकम् श्रुगरेज प्रसन्नार्थे पठे विनियोगः ॥ श्रथ ऋष्यादि न्यासः ॥ मिथ्या प्रशसक ऋषये नमः शिरिस ॥ जगतीतल छुन्दसे नमः सुखे ॥ किलयुगो देवताये नमः हृदि ॥ सर्व वर्ण शक्तयः भ्योनमः पादयोः ॥ श्रुश्रुषा वीजायनमः गुद्धे ॥ वाक्स्तम्म कीलकाय नमः सर्वोङ्गे ॥ श्रथ मत्र ॥ श्रो नमः श्री श्रगरेजेभ्यः मिथ्याप्रशसक नाथेभः सर्वशक्तिमद्भ्यः स्वाहाः ॥ श्रथ करन्यासः ॥ श्रो छुन्द्रभ्यः ॥ नमस्तर्जनीभ्यानमः ॥ श्री श्रगरेजेभ्यः नन्पन नन्द्रनाः ॥ श्री श्रगरेजेभ्यः ॥ सर्वशक्तिमद्भ्यः किष्ठकाभ्या नमः ॥ स्वाहा करतल करप्रधाभ्या नमः ॥ श्रथ ध्यानम् य ब्रह्मा वरुणेद्र रुद्र मस्त स्तुन्वतिदिन्धः स्तवैर्वेदैः साग पदक्रमोपनिपदैगर्यात यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थित तद्गतेनमनना पश्यित य योगिनो यस्यात न विद्रः सुरासुरगणा देव।यतस्मै नमः ॥ १ ॥ इति ध्यानम्

हे अंगरेज ! हम तुम भी प्रणाम करते है ।।

तुम नानागुण विभूषित सुन्दर कान्ति विशिष्ट, बहुत सपद युक्त हो; स्रतएव हे स्रगरेज । इम तुमको प्रणाम करते है ॥ २ ॥

तुम हर्ता—शचुरल के; तुम कर्ता आईनादि के, तुम विधाता—नौकरियों के; अतएव हे अगरेज ! हम तुमको प्रणाम करते है ॥ ३ ॥

तुम समर में दिन्यास्त्रधारी — शिकार में बह्ममधारी, विचारागार में स्त्रधं इंचि परिमित व्यासविशिष्ट वेत्रधारी स्त्राहार के समय काटा चिमचधारी, स्त्रतएव हे स्त्रगरेज़ हम तुमको प्रणाम करते हैं ॥ ४॥

तुम एक रूप से पुरी के ईश होकर राज्य करते ही, एक रूप से गण्य वीथिका में व्यापार करते हो; श्रीर एक रूप से खेत में इल चलाने हो; श्रतएव हे त्रिमूर्ते ! हम तुमको प्रणाम करते हैं ॥ ५ ॥

आप के सत्त्रगुण आप के प्रथा से प्रगट; आप के रजो गुण आप के युद्धों से प्रकाशित, एव आप के तमोगुण भवत्प्रणीत भारतवर्षीय सम्बाद पत्रादिकों से विकसित; अतएव हे त्रिगुणात्मक! हम तुमको प्रणाम करते हैं ॥ ६॥

तुम हो श्रतएव सत् हो, तुम्हारे शत्रु युद्ध में चित्; उम्मेदवारो को श्रानन्द; श्रतएव हे सचिदानद हम तुमको प्रणाम करते हैं ॥ ७॥ तुम इन्द्र हो—तुम्हारी सेना वज्र है; तुम चन्द्र हो—इनकम् टैक्स तुम्हारा कलक है; तुम वायु हो—रेल तुम्हारी गित है, तुम वरुण हो—जल मे तुम्हारा राज्य है, श्रतएव हे श्रगरेज ! हम तुमको प्रणाम करते है ॥ १ ॥

तुम दिवाकर हो — तुम्हारे प्रकाश से हमारा श्रज्ञानाधकार दूर होता है; तुम श्रिग्न हो — क्यो कि सब खाते हो; तुम यम हो — विशेष करके श्रमला वर्ग के; श्रतएव हे श्रगरेज ! हम तुमको प्रणाम करते है।। १०।।

तुम वेद हो—ग्रौर रिग्यजुस्साम को नहीं मानते, तुम स्मृति हो—मन्वादि भूल गए, तुम दर्शन हो—क्योंकि न्याय मीमासा तुम्हारे हाथ है, श्रतएव हे श्रगरेज ! हम तुमको प्रणाम करते है।। ११।।

हे श्वेतकात — तुम्हारा अप्रमनधवल द्विरद रद शुभ्र महाश्मश्रुशोभित मुख-मएडल देख करके हमे वासना हुई कि हम तुम्हारी स्तुति करै अतएव हे अगरेज हम तुमको प्रणाम करते है। १२।।

तुम्हारी हरित किपश पिगल लोहित कृष्ण शुभादि नानावर्ण शोभित, श्रातिशयरिजत, मह्नुकमेदमार्जितकृतलाविल देखकर के हमको वासना हुई कि हम तुम्हारा स्तव करै, श्रातएव हे श्रागरेज ! हम तुमको प्रणाम करते है ।।१३।।

हे वरद ! हमको वर दो, हम सिर पर शमला बाध के तुम्ह'रे पीछे पीछे दौड़ेंगे; तुम हमको चाकरी दो हमं तुमको प्रणाम करते है।। १४।।

हे शुभकर ! हमारा शुभ करो; हम तुम्हारी खुशामद करेंगे, श्रीर तुम्हारे जी की बात कहेंगे, हमको बड़ा बनाश्रो हम तुमको प्रणाम करते हैं।। १५॥

हे मानद ! हमको टाइटल दो, खिताब दो, खिलत हो, हमको ऋपना प्रसाद दो हम तुमको प्रसाम करते है ।। १६।।

हें भक्तवत्सल ! इम तुम्हारा पात्रावशेष भोजन करने की इच्छा करते हैं; दुम्हारे कर स्पर्श से लोकमण्डल में महामानास्पद होने की इच्छा करते हैं; तुम्हारे स्वहस्तिलिखित दो एक पत्र बाक्स में रखने की स्पर्धा करते हैं; हे अगरेज ! तुम हम पर प्रसन्न हो हम तुमको नमस्कार करते हैं ॥ १७ ॥

हे श्रातरयामिन् ! हम जो कुछ करते हैं केवल तुमको घोखा देने को; तुम दाता कहो इस हेतु हम दान करते हैं; तुम परोपकारी कहो इस हेतु हम परोपकार करते हैं, तुम विद्यावान कहो इस हेतु हम विद्या पढ़ते हैं; श्रातएव हे श्राग्रेज! तुम हम पर प्रसन्न हो हम तुमको नमस्कार करते हैं ।। १८ ।।

हम तुम्हारी हच्छानुसार डिस्पेसरी करेंगे, तुम्हारे प्रीत्यर्थ स्कूल करेंगे, तुम्हारी आजा प्रमाण चदा देंगे; तुम हम पर प्रसन्न हो हम तुमको नमस्कार करते है।।१९।। हे सौम्य ! हम वही करेंगे जो तुमको अभिमत है; हम बूट पतस्तून पहिरेगे; नाक पर चश्मा देंगे; काटा श्रीर चिमिचे से टिबिस पर खायगे; तुम हम पर प्रसन्न हो हम तुमको प्रसाम करते हैं ॥ २०॥

हे मिष्टभाषिरा ! हम मातृभाषा त्याग करके तुम्हारी भाषा बोलैंगे, पैतृक धर्म छोड के ब्राह्म धर्मावलव करेंगे, बाबू नाम छोड़ कर मिष्टर नाम लिखवावेगे; तुम हम पर प्रसन्न हो हम तुमको प्रणाम करते है ॥ २१॥

हे सुभोजक ! हम चावल छोड़ कर पावरोटी खायगे; निषिद्धमासविना हमारा भोजन ही नहीं बनता; कुकुर हमारा जलपान है, श्रतएव हे श्रगरेज ! तुम हमको चरण में रक्खो हम तुमको प्रणाम करते है।। २२।।

हम विधवा विवाह करेंगे, कुलीनो की जाति मारेगे, जातिभेद उठा देंगे— क्योंकि ऐसा करने से तुम हमारी सुख्याति करोगे; श्रतएव हे श्रगरेज ! तुम हम पर प्रसन्न हो हम तुमको नमस्कार करते है ॥ २३॥

हे सर्वद ! हमको धन दो, मान दो, यश दो, हमारी सब वासना सिद्ध करो; हमको चाकरी दो, राजा करो राय बहादुर करो कौंसिल का मिंबर करो हम तुमको प्रशाम करते हैं ॥ २४॥

यदि यह न हो तो हमको डिनर होम में निमंत्रण करो; बड़ी २ कमेटियो का मिंबर करो सीनट का मिंबर करो, जसटिस करो, स्रानरेरी मजेस्ट्रेट करो; हम तुमको प्रणाम करते हैं ॥ २५॥

हमारी स्पीच सुनो, हमारा एसे पढ़ो, हमको वाह वाही दो, इतना ही होने से हम हिन्दू समाज की अपनेक निदा पर भी ध्यान न करेंगे, अतएव हम तुम्ही को नमस्कार करते है ॥ २६ ॥

हे मगवन—हम श्रिकञ्चन है श्रीर तुम्हारे द्वार पर खड़े रहेगे, तुम हम को श्रिपने चित्त में रक्खों हम तुमको डाली मेजैंगे, तुम श्रपने मन में थोड़ासा स्थान मेरी श्रोर से भी दो, हे श्रिशेज! हम तुमको कोटि २ साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं।। २७।।

तुम दशावतारधारी हो तुम मत्स हो क्योंकि समुद्रचारी हो श्रोर पुस्तक छाप छाप के वेद का उद्धार करते हो; तुम कच्छ हो; क्योंकि मदिरा, हलाहल वारांगना धन्वन्तर श्रोर लच्मी इत्यादि रत्न तुमने निकाले है पर वहां भी विष्णुत्व नहीं त्याग किया है श्रर्थात् लच्मी उन रत्नों में से तुमने श्राप लिया है, तुम श्वेत बाराह हो क्योंकि गौर हो श्रोर पृथ्वी के पित हो; श्रतएव हे श्रवतारिन्! हम तुमको नमस्कार करते है। २८।।

म नृसिंह हो क्योंकि मनुष्य श्रीर सिंह दोनोपन तुम में हैं टैक्स तुम्हारा क्रोध है श्रीर परम विचित्र हो; तुम बामन हो क्योंकि तुम बामन कर्म्म में चतुर हो; तुम परशुराम हो क्यों कि पृथ्वी नित्तृत्री करदी है; श्रतएव हे लीलाकारिन्! हम तुमको नमस्कार करते है ॥ २६ ॥

तुम राम हो क्योंकि अनेक सेतु बाधे है; तुम बलराम हो क्योंकि मद्यप्रिय और हलधारी हो; तम बुद्ध हो क्योंकि वेद के विरुद्ध हो; और तुम किल्क हो क्योंकि शत्रु सहारकारी हो; अतएव हे दशविधिरूप धारिन्! हम तुमको नमस्कार करते हैं।। ३०।।

तुम मूर्त्तिमान् हो, राज्य प्रवन्ध तुम्हारा ऋग है न्याय तुम्हारा शिर है; दूर-दर्शिता तुम्हारा नेत्र है, ऋौर कानून तुम्हारे केश है ऋतएव हे ऋगरेज़! हम तुमको नमस्कार करते है। । ३१।।

कोसिल तुम्हारा मुख है; मान तुम्हारी नाक है; देश पच्चपात तुम्हारी मोछ हैं श्रीर टेक्स तुम्हारे कराल दृष्टा हैं श्रतएव हे श्रगरेज ! हम तुमको प्रणाम करते हैं हमारी रच्चा करो ।। ३२ ॥

चुगी और पूलिस तुम्हारी दोनो भुजा है; अप्रमेल तुम्हारे नख हैं; अन्धेर तुम्हारा पृष्ट है और आमदनी तुम्हारा हृदय है; अतएव हे आगरेज ! हम तुमको प्रणाम करते है ।। ३३ ।।

खजाना तुम्हारा पेट है; लालच तुम्हारी चुधा है; सेना तुम्हारा चरण है; खिताब तुम्हारा प्रसाद है; अतापव हे विराटरूप अगरेज ! हम तुमको प्रणाम करते हैं ।। ३४ ।।

दीचा दान तपस्तीर्थ ज्ञानयागादिका कियाः । अगरेजस्तव पाठस्य कला नाईति षोडशीम् ॥ १ ॥ विद्यार्थी लमते विद्या घनार्थी लमते घनम् । स्टारार्थी लमते स्टारम् मोचार्थी लमते गति ॥ २ ॥ एक काल दिकाल च त्रिकालं नित्य मुत्पठेत् । मव पाश विनिर्मुक्तः अगरेजलोकं स गच्छति ॥ ३ ॥

### श्रथ मदिरास्तवराज ।

मदिरामादकं मद्यं सुराहालाहलप्रिया। गन्धोत्तमाप्रसरोग परिश्रुत्वरुणात्मजा ॥ कास्यकादम्बरीगन्धमादनीचपरिश्र्ता । मानिकाकपिशीमत्ता माधवीकापिशायनम् ॥ कत्तोयकामिनोसीता मदगन्धामद्प्रिया । माध्वीकंमधुसन्धानमासवोमदनामृता ॥ बीरामनोज्ञामेधावी विधाता मदनी हली । श्रीमेदिनी सुप्रतिभा महानन्दामधूलिका ॥ मदोत्कठागुणारिष्ठ मैरेयं मदवल्लभा । कारणंसरकः सीधुर्मदिष्ठाचपरिग्लुता ।। तत्व कल्पं स्वादुरसा शुरुडाकपिशमिब्धजा । हराहर देवश्रष्टा माद्यीक दुष्टमेवच ।। खर्जूरंपानसंद्राच् माच्चितालमैच्रम्। टांकमन्नोविकारीत्थं मधूकनारिकेलज ॥ गौड़ीमाध्वीतयापैष्टी माद्याचाद्यास्वरूपिणी। कुलीनकुलसर्वस्वा तन्त्रसारामनोहरा ॥ मकारपंचमध्यस्था देवीप्रीतिकरीशिवा। वीरपेयानित्यसिद्धा भैरवी भैरेव प्रिया ॥ शुद्धसेव्याराजपेया घुर्णाघूर्णितकारिणी । चन्द्रानुजादेवपीता दैत्यालच्मीसहोदरा ॥ म्लेच्छप्रियादानवेज्या यादवान्वयनाशिनी । गोरएडागौरससेव्या फासदेवसमुद्भवा ॥ शराबमयदुःख्तरिरभवत्गुलग्र्याफताबशर । ब्रायडीशाम्पिन्पोर्टवाइन् क्कारेट्एक्श्वास्तुहाक्जिन ।। मुजेलिहस्कीमार्टल स्रोल्डराम् हेनिसी शेरी । बीहाइववैडेलिस्मेनी रम्वीयर् बरमौथुज ।। क्यूरेसिया कागनक्कलेएडर अपिटलोविका। वाइन्मगैलिसाइवाइन् मर .. र नर्हा ॥ दुधिया दुबुवादुध्धीदारूमददुलारिया । कलबारप्रियाकालीकलवरियानिवासिनी ।।

इति श्री पचमहातत्रे प्रपचपटले पचमकारवर्णने मदिरास्तवराजे मदिरा सार्द्ध-शत नाम सपूर्णम् ॥ अथ स्तवराज ॥

हे मिंदरे तुम सालात भगवती का स्वरूप ही जगत तुमसे व्याप्त है तुम्हारी स्तुति करने को कौन समर्थ है अतंपव तुम्हे प्रणाम ही करना योग्य है।। हे मद्य ! तुम्हे सौनामिण यह में तो वेद ने प्रत्यच आदर किया है 'परन्तु तुम अपने सेव्य रूप प्रच्छन्न अमृत प्रवाह में सपूर्ण वैदिक यह वितान को प्लावित करती हो अतएव श्रुतिश्रुते तुम्हे—हे वारुणि ! समृतिकारों ने भी तुम्हारी प्रवृत्ति नित्य मानी है निवृत्ति केवल अपने पद्धतिपने के रक्षण के हेतु लिखी है अतएव हे स्मृतिस्मृते ! तुम्हें प्रणाम है।।

हे गौड़ि! पुराणों में तो तुम्हारी सुधा सारिणी कथा चारों स्त्रोर स्निति विविध के बहाने भी तुम्हारी बिधि ही विधि है इस्से हे पुराणप्रिति-पादिते! तुम्हे प्रणाम है।।

हे सोम सन्नते। चन्द्रमा में तुम्हारा निवास, समुद्र तुम्हारी उत्पत्ति का स्थान श्रीर सकल देव मनुष्य श्रसुर तुम्हारे पति है श्रतएव हे त्रिलोकगामिनि! तुम्हें प्रशाम है।

हे बोतल वासिनि ! देवी ने तुम्हारे बल से शुम्भादि को मारा यादव लोग तुम्हैं पी के कट मरे बलदेव जी ने तुम्हारे प्रताप से सूत का सिर काटा अतएव हे शक्ति । तुम्है प्रणाम है ॥

हे सकलमादकसामग्रीशिरोरत्ने । तन्त्र केवल प्रचार ही को बनाए है, श्रौर इनका कोई प्रयोजन नहीं था केवल तुममय जगत् करने को इनका श्रवतार है श्रातएव हे स्वतन्त्रे ! तुम्हें प्रणाम हैं ।। हे ब्रांडि ! बौद्ध श्रीर बैन धर्म की तुम सारमृत हो । मुसलमानों में मुफ्त के मिस हलाल हो । क्रिस्तानों में भी सादात् प्रभु की रुधिर रूप हो श्रीर ब्राह्मोधर्म की तो तुम एकमात्र श्राड़ हो श्रातएव हे सर्वधर्ममर्मरूपे ! तुम्हे प्रणाम है ।।

हे शास्पिन्! त्राखे के लोग सब तुम्हारे सेवक थे यह श्लोको के प्रमाण सिहत बाबू राजेन्द्र लाल के लेकचर से सिद्ध है तो ऋब तुम्हारा कैसे त्याग हो सकता है ऋतएव हे सिद्धे! तुम्हे प्रणाम है।।

हे श्रोल्डटाम ! तुम्हे भारतवर्षियो ने उत्पन्न किया रूम चीन इत्यादि देश के लोगो को कुछ परिष्कृत किया श्रव श्रग्रेजो श्रोर फरासीसियो ने तुम्है फिर से नए भूषण पहिराए श्रतएव हे सर्व विलायतभूषिते ! तुम्है प्रणाम है ।।

हे कुलमर्थ्यादासहारकारिणि ! तुमसे बढ कर न किसी का बल है न श्राग्रह न मान तुम्हारे हेतु तुम्हारे प्रेमी कुल धन नाम मान बल मेल रूप वरख्य प्राग्ण का भी परित्याग करते है अतएव हे प्रग्णयैक पात्रे । तुम्हें—

हे प्रेजुडिस विध्वसिनि! तुम्हारे प्रताप से लोग अनेक प्रकार की शंका परित्याग करके स्वच्छन्द विहार करते है जिनके वाप दादे हुक्का भाग सुरती से भी परहेज करते थे वे अब सम्यो की मजलिस में तुम्हारा सेवन करके जाना ऐव नहीं समभते अतएव हे बोल्डनेस जनिन तुम्है—

हे सर्वानन्दसार भूते ! तुम्हारे बिना किसी बात में मजा ही नही मिलता रामलीला तुम्हारे बिना निरी सुपनखा की नाक मालूम पड़ती है नाच निरे फूटे कांच श्रीर नाटक निरे उच्चाटक बेवकूफी के फाटक दिखाई पड़ते है श्रतएव हे मजे की पोटरी तुम्हे प्रशाम है।।

हे मुखकज्जलावलेपके ! होटल नाच जाति पाति घाट बाट मेला तमाशा दरबार घोड़दौर इत्यादि स्थान मे तुम्हे लेकर जाने से लोग देखों कैसी स्तुति करते है अतएव हे पूर्वपुरुषसिवतिद्याधनराजसपदकीदिजन्यकिटनप्राप्यप्रतिष्ठासमूहसत्या नाशनि ! तुम्हे बारबार प्रणाम हो करना योग्य है ॥

# स्त्री सेवा पद्धति।

#### (हिन्दी प्रदीप से)

इस पूजा मे अश्रु जल ही पाद्य है, दीर्घ श्वास ही अर्घ्य है, आश्वासन ही आचमन है, मधुर भाषण ही मधुपर्क है, सुवर्णालङ्कार ही पुष्प है, धेर्य ही धूप है दीनता ही दीपक है, चुप रहना ही चन्दन है और बनारसी साडी ही बिल्वपत्र है, आधुरूपी आगन मे सौन्दर्य तृष्णा रूपी खूटा है, उपासक का प्राण पुज्ज छाग उस में बंध रहा है, देवी के सुहाग का खण्पर और प्रीति की तरवार है, प्रत्येक शनिवार को रात्रि इस में महाष्टमी है, और पुरोहित योवन है।

पाद्यादि उपचार करके होम के समय यौवन पुरोहित उपासक के प्राण् सिमधों में मोहाग्नि लगाकर सर्व नाश तन्त्र के मन्त्रों से आहुति दे "मान खण्डन के लिये निद्रा स्वाहा" "बात मानने के लिये मा बाप बन्धन स्वाहा" वस्त्रालङ्कारादि के लिये यथा सर्वस्त्र स्वाहा" "मन प्रसन्न करने के लिये यह लोक परलोक स्वाहा" इत्यादि, होम के अनन्तर हाथ जोड़ कर स्तुति करै।।

हे स्त्री देवा ! ससार रूपी आकाश में तुम गुब्बारा हो, क्यों कि बात २ में आकाश में चढ़ा देती हो, पर जब धक्का दे देती हो तब समुद्र में डूबना पड़ता है अथवा पर्वत के शिखरों पर हाड़ चूर्ण हो जाते हैं, जोवन के मार्ग में तुम रेलगाड़ी हो जिस समय रसना रूपी एज्जिन तेज करती हो एक घड़ी भर में चौदहों भुवन दिखला देती हो, कार्यचेत्र में तुम इलेक्ट्रिक टेलीआफ हो, बात पड़ने पर एक निमेष में उसे देशा देशान्तर में पहुचा देती हो तुम भवसागर में जहाज हो, बस अधम को पार करों।

तुम इन्द्र हो श्वसुर कुल के दोष देखने के लिये तुम्हारे सहस्र नेत्र हैं स्वामी के शासन करने में तुम वज्रपाणि हो। रहने का स्थान ग्रमरावती है क्योंकि जहा तुम हो वहीं स्वर्ग है।।

तुम चन्द्रमा हो तुम्हारा हास्य कौमुदी है उस से मन का श्रन्धकार दूर होता है तुम्हारा प्रेम श्रमृत है जिसकी प्रारब्ध में होता है वह इसी शरीर से स्वर्ग सुख श्रमुमव करता है श्रीर लोक में जो तुम व्यर्थ पराधीन कहलाती हो यही तुम्हारा कलाई है।।

द्रम वरुण हो क्योंकि इ च्छा करते ही श्रश्रुजल से पृथ्वी श्रार्द्र कर सकती हो। दुम्हारे नेत्र जल की देखा देखी हम भी गल जाते है। तुम सूर्य हो तुम्हारे ऊपर त्रालोक का त्रावरण है पर भीतर त्रान्धकार का वास है, हमें तुम्हारे एक घड़ी भर भी त्राखों के त्रागे न रहने से दसो दिशा प्रान्धकारमय मालूम होता है पर जब माथे पर चढ़ जाती हो तब तो हम लोग उत्ताप के मारे मर जाते है। किम्बहुना देश छोड़ कर भाग जाने की इच्छा होती है।

तुम वायु हो क्योंकि जगत की प्राण हो तुम्हें छोड़ कर कितनी देर जी सक्ते हैं ? एक घड़ी भर तुम्हें बिना देखे प्राण तड़फड़ाने लगते हैं, जल में डूब जाने की इच्छा होती है पर तुम प्रखर बहती हो किसके बाप की सामर्थ्य है कि तुम्हारे सामने खड़ा रहै।।

तुम यम हो यदि रात्रि को बाहर से आपने में बिलम्ब हो, तो तुम्हारी वक्तृता नरक है। यह यातना जिसे न सहनी पड़े वही पुरायवान है उसी की अपनन्त तपस्या है।।

तुम अगिन हो क्योंकि दिन रात्रि हमारो हड्डी हड्डी जलाया करती हो ।।

तुम विष्णु हो तुम्हारी नथ तुम्हारा सुदर्शन चक्र है उस के भय से पुरुष श्रसुर माथा सुड़ा कर तटस्थ हो जाते है एक मन से तुम्हारी सेवा करें तो सशरीर बैकुरुठ को प्राप्त कर सक्ता है।

तुम ब्रह्मा हो तुम्हारे मुख से जो कुछ बाहर निकलता है वही हम लोगों का बेद है श्रीर किसी बेद को हम नहीं मानते तुम को चार मुख हैं क्योंकि तुम बहुत बोलती हो सृष्टिकर्ता प्रत्यच्च ही हो पुरुषों के मनहस पर चढ़ती हो चारों वेद तुहारे हाथ में है इस्से तुम को प्रणाम है।

तुम शिव हो सारे घर का कल्याण तुम्हारे स्त्राधीन है भुजंग बेनी धारिगी हो (३) तृश्र्ल तुम्हारे हाथ में है क्रोध में श्लोर कंठ में विष है तो भी श्लाशुतोष हो •

इस दिव्य स्तोत्र पाठ से तुम हम पर प्रसन्न हो । समय पर भोजनादि दो । बालकों की रचा करो । भृगुटी धनु के सन्धान में हमारा बंध मत करो । श्रीर हमारे जीवन को श्रपने कोप से कटकमय मत बनाश्रो ।

# पांचवें पैगम्बर ।

( Dec 15th 1873 हरिश्चन्द्र मैगजीन )

लोगो दौड़ो, मैं पाचवा पैगम्बर हू, दाऊद, ईमा, मूसा, मुहम्मद ये चार हो चुके मेरा नाम चूसा पैगम्बर है, मैं विधवा के गर्भ से जन्मा हू और ईश्वर अर्थात् खुदा की ओर से तुम्हारे पास आया हूं इस्से मुक्त पर ईमान लाओ नहीं तो ईश्वर के कोप में पढ़ोगे।

मुक्त को पृथ्वी पर श्राप बहुत दिन हुए पर श्रव तक भगवान का हुक्म नहीं था इस्से मैं कुछ नहीं बोला। बोलना क्या बल्कि जानवर बना घात लगाए फिरता था श्रीर मेरा नाम लोगों ने हूश, बन्दर, लका की सैना श्रीर म्लेच्छ रक्ला था पर श्रव मैं उन्हीं लोगों का गुरु हू क्योंकि ईश्वर की श्राज्ञा ऐसी है इस्से लोगों ईमान लाश्रो।।

जैसे मुहम्मदादि के अनेक नाम थे वैसे ही मेरे भी तीन नाम है। मुख्य चूसा पैगम्बर दूसरा डबल और तीसरा सुफैद और पूरा नाम मेरा श्रीमान आनरेबल हज्स्त डबल सुफैद चूसा अलैहुस्सलाम पैगम्बर आखिर कुन जमा है।।

मुभ्त को कोह चूर पर खुदा ने जल्वा दिखलाया श्रीर हुक्म दिया कि मैने पैगम्बर किया तुभ्त को तू लोगों को ईमान में ला। दाऊद ने बेला बजा के मुभे पाया तू हारमोनियम बजावेगा, मूसा ने मेरी खुदाई रौशनी से कोहतूर जलाया तू श्राप श्रपनी रौशनी से जमाने को जला कर काला करैगा, ईसा मर के जिया था तू मरा हुश्रा जीता रहैगा, मुहम्मद ने चाद को बीच में से काटा तू चाद का कलक मिटा श्रपनी टीका बनावेगा।

( ख़ुदा कहता है ) देख मूर्तिपूजन श्रार्थात् बुत परस्ती को ज़माने से उठा देना क्योंकि मैं ने हाफ् सिविलाइज्ड किया दुनिया को पूरा तुक्त को; जो शराब सब पैज़म्बरों पर हराम थी मैं ने हलाल किया तेरे पर, बल्कि तेरे मजहब की निशानी है जो तेरे श्रासमान पर श्राने के बाद रूप जमीन पर कायम रहैगी क्योंकि यद्यपि ''तेरा राज्य सर्व्वंदा न रहैगा पर यह मत यहां सर्व्वंदा हढ रहैगा।।''

( .खुदा कहता है ) मै ने हलाल किया तुभ्त पर गऊ, स्त्र्यर, मेडक, कुत्ता क्योरह सत्र जानवर जो कि हराम हैं, मै ने हलाल किया तुभ्त पर, श्रपने मज़हन के वास्ते भूठ बोलना, श्रौर हुकुम दिया तुभ्त को श्रौरतों की इज्जत करने, श्रौर उनको श्रपने बराबर हिस्सा देने की, बल्कि यारो के संग जाने की; श्रौर सिवाय पब्लिक हेसो के कोहे चूर पर जहा मैंने जलवा दिखाया तुभ्त को तीन श्राराम गाह फरिश्तों

से बनवा कर तुम्के बख्शी श्रीर तुम्क पर हलाल की जिन तीनों का नाम कुसी, भुक्षी श्रीर दगली है।

ें (खुदा कहता है) देख; खबरदार, मुह वगैरह किसी बदन को साफ न रखना नहीं तो तुम्के शैतान बहका देगे, लिबास सियाह हमेशः पहिरना श्रौर मेरी याद में सिर खुला रखना ॥

में ख़ुदा के इन हुक्मों को मान कर तुम्हारे पास आया हूं, मेरा कहा मानो श्रोर ईमान लाश्रो में ख़ुदा का प्यारा पुत्र, माष्क, जोरु, नायत्र नहीं हूं बल्कि ख़ुदा का दूसरा हूं। यह इज्जत किसी पैग़म्बर को नहीं मिली थी।

लोगो ! मेरा कहा मानो खुद्रा मुक्त से डरता है क्योंकि मै प्रच्छन्न नास्तिक हूं पर पैगम्बरिन के डर से ऋास्तिक हो गया हू इस से खुदा को हमेशाः हमारी दलीलो से ऋपने उड जाने का डर रहता है तो जब खुदा मुक्त से डरता है तब उस के बन्दो तुम मुक्त से बहुस ही डरो।।

मेरे प्यारे अगरेजो ! तुम खौफ मत करो मै तुमको सब गुनाहों से बरी कराऊ गा क्योंकि नाशिनैलिटी बड़ी चीज़ है पैगम्बरिन आरेर तुम्हारा रंग एक है इस्से मै तुम्हारे पापो को छिपा दूगा ।।

प्यारे मुसलमानो ! मै कुछ तुम से डरता हूं क्योंिक, तुम को मार डालने में देर नहीं लगती इस्से मैं तुम्हारी बेहतरी के वास्ते श्रपनी धर्म पुस्तक में लिख आऊंगा कि हमारे सक्नेसर लोग तुम्हारी खातिर करें तुम्हारे न पढ़ने पर श्रफसों करें श्लोर तुम्हारे वास्ते स्कूल श्लोर कालेज बनावें ।।

मगर मेरे मेमने हिन्दु श्रो ! तुम को मैं सब प्रकार नीच समभूंगा क्योंकि यह वह देश है जो ईश्वर के कोघ रूपी श्राग्न से जल रहा है श्रीर जलैगा श्रोर ईश्वर के कोप से तुम्हारा नाम जीते हुए, हाफ सिविलाइण्ड, रूड, काफिर, बुत-परस्त, श्रंधेरे में पड़े हुए, बारबरस, वाजिबुल करल होगा ।।

देखों इम भविष्य बानी कहते हैं तुम रोते श्रीर सिर टकराते भागते भागते फिरोगे, बुद्धि सीखते ही नहीं बल नाश हो चुका है एक केवल घन बचा है सो भी सब निकल जायगा, यहा महगी पड़िंगी पानी न बरसैगा, हैजा डैंगू वगैरह नए नए रोग फैलेंगे, परस्पर का द्वेष श्रीर निन्दा करना तुम्हारा स्वभाव हो जायगा, श्रालस छा जायगी, तब तुम उस के कोप श्रांग से जल के खाक के सिवा कुछ न बचोगे।

पर प्यारो ! जो मुक्त सच्चे पैगम्बर पर ईमान लावेगा वह खुड़ाया जायगा क्योंकि मैं खुशामद पसद श्रीर घूस लेने वाला ज़ाहिरा नहीं हूं मैं ईश्वर का सचा पैग़म्बर श्रीर दुनिया का सचा बादशाह हु क्योंकि सूरज को खुदा ने रौशनी मेरे लिये इनायत की चांद में ठंढक िर्फ मेरे लिए बख्शी गई श्रीर ज़मीन श्रास्मान मेरे लिए पैदा किया बल्कि फरिश्ते भी मेरे लिए बनाए गए।

ईमान लास्रो मुक्त पर, डाली चढ़ास्रो मुक्त को, जूता उतार के स्रास्रो मेरी मजारेपाक पर, पगडी पहन कर स्रास्रो मेरे मकबरे में, इनाम दो इनको स्रोर धका खास्रो उनका जो मेरे मुजाबिर है क्योंकि वे मूजिब होगे तुम्हारी नजात के, स्रोर जो कुछ में कहूं उसे सुनकर हुजूर, साहब बहुत ठीक फरमाते हैं, बजा इरशाद, बेशक, ठीक है, सत्त बचन जा स्राज्ञा, जे स्राज्ञा, जो स्राज्ञा, इसमें क्या शक, ऐसा ही है, मेरे मालिक, मेरे बाबाजान, सब सच फरमाते ही—कहो क्योंकि जो मैं कहता हू वह ईश्वर कहता है; स्रोर मेरे स्रानादरों को सहो स्रगर मेरी दरगाह में तुम्हें गरदिनया दी जाय तो उस की कुछ लाज मत करो फिर धुसो क्योंकि मेरी दरगाह से निकलना दुनिया से निकल जाना है।

देखो शराब पियो, विधवाविवाह करो, बालपाठशाला करो, आगो से लेने जाओ, गल्यविवाह उठाओ, जातिभेद मिटाओ, कुलीन का कुल सत्यानाश में मिलाओ, होटल में लव करना सीखो, स्पीच दो, क्रिकेट खेलो, शादी में खर्च कम करो, मेमबर बनो, मेमबर बनो, दरबारदारी करो, पूजा पत्री करो, चुस्त चालाक बनो, हम नही जानते को हम नही जानता कहो, चक्कर दार टोपी पहिनो, वा सिर खुला रक्खो पर पौशाक सब तंग रक्खो, नाच बाल थियेटर अटा गुड़गुड बक प्रिवी सिवी में घरों में लाओ क्योंकि ये काम मूजिब होगे खुदा और मेरी खुशो को।

शरात्र पियो, कुछ शका मत करो, देखों में पीता हू क्योंकि यह खुदा का .खूत है जो उस ने मुफ्ते पिलाया श्रोर मैंने दुनिया को श्रोर यह उस के दोनो बादशाहत की निशानी है जो बाद मेरे बहुत दिन तक कायम रहेगी क्योंकि उसने हुक्म दिया है कि श्रोरो की तरह तू मकान बहुत पक्का न बनवा क्योंकि दुनिया खुद नापायदार है मगर मेरे खून के बोतलों के दुकड़े जो कि ( खुदा कहता है ) मेरी हिंडुया है बहुत दिनो तक न गलैगी श्रोर मेरे सच्चे राज की निशानी कायम रहेगी।

देखों मेरा नाम चूसा है क्योंकि मैं सब का पापरूपी पैसा चूस लेता हू क्यों कि खुदा ने फरमाया है कि मेरे बन्दे पैसा के बहकाने से गुनाह करते है अगर उनके पास पैसा न रहे तो खुद गुनाह न करे इस्से तू सब से पहिले इनका पैसा चूस लें।

मेरा दूसरा नाम डवल है क्योंिक डवल हिन्दी में पैसे को कहते है श्रौर श्रगरेजी में दूने को श्रौर पिच्छिम में उस बरतन को जिस्से घी वा श्रानाज निकाला जाता है श्रौर मेरा तीसरा नाम सुकैद हैं क्योंिक में रौशनी बख्शने वाला हू श्रौर दिल मेरा साफ चिट्टा चमकीली चीनी की जात है श्रौर चमड़ा मेरा गोरा है श्रौर भी मैं सफेद करूंगा लोगो को श्रपने दीन की चादनी से इनलाइटेन्ड करके।

मेरे पहाड़ का नाम कोहेच्र है क्योंकि में सब के पापी दिलों को श्रीर पापों को तथा प्रैजुडिसों को लोगों के बल श्रीर घन को च्र करूगा, श्रीर मेरी पहली श्रीरामगाह कुर्सी है क्योंकि श्रव वहां की श्राव हवा साफ होकर बेवक्रफी की शिकायत रफा हो गई श्रीर दूसरी मुरसी है जहां जलती श्राग पर मेरे से पैगम्बर के सिवा दूसरा नहीं बैठ सकता श्रीर तीसरी दंगली है उस में चारों श्रोर दंगल भरा है श्रीर बीच में मेरा सिहासन है।

जहां पर खुदा ने हलाल किया है शराब, बीफ, मटन, बग्गी, दगल, फसल नैशानिलटी, लालटेन, कोट, बूट, छुड़ी, जेबी घड़ी, रेल धुम्राक्स, विधवा, कुमारी परकीया, चाबुक, चुरुट, सड़ी मछली, सडी पनीर, सड़े श्रचार, मुंह की बू, श्रघो भाग के केश, विना पानी के मल घोना, रुमाल; मौसी, मामी, बुम्रा, चाची मैं श्रपनी बेटी पोतियो के, कजिन, फोड लेपालट की बहू, खान सामा खान सामिन, हुका, थुका, बुका श्रोर स्राजादी को श्रोर हराम किया बुतपरस्ती, बेईमानी, सच बोलना, इन्साफ करना; घोती पहरना, तिलक लगाना, कठी पहरना, नहाना, दनुश्रम करना, स्व-छुद होना, उदार होना, निर्भय होना, कथा, पुराण, जाति भेद, बाल्यविवाह, भाई वा मा वा पिता के साथ रहना, मूर्चियूजन तथा श्राथोंडाक्स की सुहबत, सची प्रीति, परस्पर उपकार, श्रापस का मेल बुरी बातें घातें फाते छातें श्रोर प्रेजुडिस को ।।

लोगो ! दौडो ईमान लाख्रो मुक्त पर, देखो पीछे पछतात्रोगे ख्रौर हाथ मलते रह जाद्योगे मैं ईश्वर का प्यारा दूसरा ख्रौर पाचवा पैगम्बर केवल तुम्हारे उद्धार के वास्ते पृथ्वी पर ख्राया हू ईनाम लाख्रो मुक्त पर हुकम मानो मेरा, मेरा दाहिना हाथ जो तुम लोगो के सामने उठा है ख़दा का हाथ है इस को सिजदा करो, फ़ुको, श्रदब करो, ईमान लाख्रो ख्रौर इस शराब को खून समक्त कर पिछ्रो पिश्रो पिश्रो ।।

## स्वर्ग में विचार सभा का चिविवेशन

• ( मित्र विलास कविवचनसुधा ग्राक ८ सन् १८७५ ता० १ जून )

स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रीर बाबू केशव चन्द्र सेन के स्वर्ग मे जाने से वहा एक बेर वडा म्रान्दोलन हो गया । स्वर्गवासी लोगो में बहुतेरे तो इन से घुणा करके चीक्कार करने लगे श्रीर बहतेरे इन को श्रच्छा कहने लगे। स्वर्ग मे कसर-वेटिव श्रीर लिवरल दो दल है। जो पुराने ज़माने के ऋपी मुनी यज्ञ कर कर के या तपस्या करके ऋपने ऋपने शरीर को सुखा २ कर ऋौर कर्म में पच पच कर मरके स्वर्ग गए है उन के ऋात्मा का दल 'कसरवेटिव' है, ऋौर जो ऋपनी ऋात्मा ही की उन्नति से. वा अन्य किसी रार्वजनीन भाव उच्च माव सम्पादन करने से या परमेश्वर की भक्ति से स्वर्ग में गए है वे लिबरल दल भक्त है। वैष्णव दोनों दल के क्या दोनों से खारिज थे. क्यों कि इन के स्थापकगण तो लिबरल दल के थे किन्तु श्रव ये लोग 'रेडिकल्स' क्या महा महा रेडिकल्म हो गए हैं। विचारे बूढे न्यासदेव को दोनो दल के लोग पकड़ २ कर ले जाते अपनी २ सभा का 'चेयरमैन' बनाते थे ऋौर विचारे व्यास जी भी ऋपने प्राचीन, ऋव्यवस्थित स्वभाव श्रीर शील के कारण जिस की सभा मे जाते थे वैसी ही वक्त ता कर देते थे। कसरवेटियो का दल प्रवल था. इस का मुख्य कारण यह था कि स्वर्ग के जमीटार इन्द्र गरोश प्रभृति भी उन के साथ योग देते थे क्यों कि बगाल के जमीदारों की भाति उदार लोगो की बढ़ती से उन बेचारो को विविध सर्वोपरि बलि श्रौर भाग न मिलने का डर था।

कई स्थानो पर प्रकाश सभा हुई । दोनो दल के लोगो ने बड़े आतक्क ने वक्कृता दी । करावेटिव लोगो का पच समर्थन करने को देवता लोग भी आ बैठे और अपने २ लोको मे भी उस सभा को शाखा स्थापन करने लगे । इधर लिबरल लोगो की सूचना प्रचलित होने पर मुसलमानी-स्वर्ग और जैन स्वर्ग तथा किस्तानी स्वर्ग से पैगम्बर, सिद्ध, मसीह प्रभृति, हिन्दू स्वर्ग मे उपस्थित हुए और 'लिबरल' सभा मे योग देने लगे । वैकुठ मे चारो ओर इसी की धूम फैल गई' 'कंसरवेटिव' लोग कहते अर्छः ! दयानन्द कभी स्वर्ग मे आने के योग्य नही; इस ने १ पुराणों का खडन किया २ मूर्ति पूजा की निंदा किया, ३ वेदो का अर्थ उलटा पुलटा कर डाला, ४ दश नियोग करने की विधि निकाली, ५ देवताओं का अस्तित्व मिटाना चाहा, और अन्त मे सन्यासी होकर अपने को जलवा दिया । नारायण ! नारायण ! ऐसे मनुष्य की आत्मा को कभी स्वर्ग मे स्थान मिल सकता है, जिसने ऐसा धर्म विप्लव कर दिया और आर्यावर्त को धर्म विहर्म किया ?''

दयानन्द कभी स्वर्ग में स्थान न पर्वे श्रौर दूसरे में इसका वर्णन था कि स्वर्ग में इनको सर्वोत्तम स्थान दिया जाय।

ईश्वर ने दोनो दलों के डेप्यूटेशन को बुला कर कहा "बाबा श्रव तो तुम लोगों की 'सैलफ गवर्नमेंट' है। श्रव कौन हम को पूछता है, जो जिस के जी में श्राता है करता है। श्रव चाहे वेद क्या सस्क्रत का श्रवर भी स्वप्न में भी न देखा हो 'पर लोग धर्म विषय पर वाद करने लगते है। हम तो केवल श्रदालत या व्यवहार या स्त्रियों के शपथ खाने को ही मिलाए जाते है। किसी को हमारा डर है? कोई भी हमारा सचा 'लायक' है? मृत प्रेत ताजिया के इतना भी तो हमारा दर्जा नहीं बचा। हम को क्या काम चाहे वैकुठ में कोई श्रावे। हम जानते हैं चारो लड़कों (सनक श्रादि) ने पहले ही से चाल बिगाड़ दी है। क्या हम श्रपने बिचारे जय विजय को फिर राचस बनवावे कि किसी का रोक टोक करे। चाहे सगुन मानो चाहे निर्गुन, चाहे द्वेत मानो चाहे श्रद्धेत; हम श्रव न बोलेंगे। तुम जानो स्वर्ग जाने।

डेप्यूटेशन वाले परमेश्वर की कुछ ऐसी खिजलाई हुई बात सुनकर कुछ डर गए। बड़ा निवेदन सिवेदन किया। कोई प्रकार से परमेश्वर का रोष शात हुआ। अन्त में परमेश्वर ने इस विषय के विचार के हेत एक 'सिलेक्ट कमेटी' स्थापन की। इस में राजाराममोहनराय, व्यासदेव, टोडरमल्ल, कबीर प्रभृति मिन्न मिन्न मत के लोग चुने गए। मुसलमानी-स्वर्ग से एक 'इमाम', क्रिस्तानी से 'लूयर', जैनी से 'पारसनाथ', बौदों से नागार्जुन, और आफरीका से सिटोवायों के बाप को इस कमेटी का 'एक्स आफीशियों' मेम्बर किया। रोम के पुराने 'इरकिलस' प्रभृति देवता जो अब यह सन्यास लेकर स्वर्ग ही में रहते हैं और पृथ्वी से अपना सम्बन्ध मात्र छोड़ बैठे हैं, तथा पारसियों के 'जरदुश्त जी' को 'कारस्पाडिङ्ग आनरेरी मेम्बर' नियत किया और आजा दिया कि तुम लोग इस के (१) कागज़ पत्र देख कर इम को रिपोर्ट करो। उन को ऐसी भी गुप्त आजा थी कि एडिटरों की आत्मागण को तुम्हारी किसी 'कारवाई' का समाचार तक न मिलै जब तक कि रिपोर्ट इम न पढ़ ले नहीं वे व्यर्थ चाहे कोई सुनै चाहे न सुनै अपनी टांथ टाय मचा ही देंगे।

सिलेक्ट कमेटी का कई श्रिधिवेशन हुन्ना। सब कागज पत्र देखे गए। दया-नन्दी श्रीर केशवी अंथ तथा उन के प्रत्युत्तर श्रीर बहुत से समाचार पत्रो का मुलाहिजा हुन्ना। बाल शास्त्री प्रमृति कई कसरवेटिव श्रीर द्वारकानाथ प्रभृति लिबरल नव्य श्रात्मागणों की इस में साक्षी ली गई श्रम्त में कमेटी या कमीशन ने जो रिपोर्ट किया उस की मर्म बात यह थी कि:—

"इम लोगों की इच्छा न रहने पर भी प्रभु की श्राज्ञानुसार हम लोगों ने इस मुकदमे के सब कागज पत्र देखे। हम खोगो ने इन दोनो मनुख्यो के विषय मे जहां तक समका श्रीर सोचा है निवेदन करते हैं। हम लोगो की सम्मित में इन दोनों पुरुषो ने प्रभु की मगलमयी सृष्टि का कुछ विष्ठ नहीं किया वरच उसमे सुल ग्रौर संतति ऋधिक हो इसी में परिश्रम किया। जिस चराडाल रूपी ग्राग्रह श्रीर कुरीति के कारण मनमाना पुरुष धर्मपूर्वक न पाकर लाखो स्त्री कुमार्ग गामिनी हो जाती है, लाखो विवाह होने पर भी जन्म भर सुख नहीं भोगने पाती, लाखो गर्भ नाश होते श्रौर लाखो ही बाल हत्या होती है, उस पापमयी परम नशंस रीति को इन लोगों ने उठा देने में अपने शक्य भर परिश्रम किया। जन्म पत्री की विधि के अनुप्रह से जब तक स्त्री पुरुष जीएँ एक तीर घाट एक मीर घाट रहे. बीच में इस वेमनस्य श्रोर श्रमतोष के कारण स्त्रां व्यभिचारिणी श्रोर परुष विषयी हो जाय. परस्पर नित्य कलह हो, शान्ति स्वप्न में भी न मिलै, वश न चलै, यह उपद्रव इन लोगो से नहीं सहे गए। विधवा गर्भ गिरावै, परिडत जी या बाबू साहब यह सह लेगे, परञ्च चुपचाप उपाय भी करा देगे. पाप को नित्य छिपावैगे. अन्ततोगत्वा निकल ही जाय तो संतोष करेंगे. पर विधवा का विधिपूर्वक विवाह न हो, फूटी सहैंगे आजी न सहैंगे, इस दोष को इन दोनो ने निःसन्देह दूर करना चाहा। सवर्ण पात्र न मिलने से कन्या को वर मर्ख ग्राधा वरख नपुसंक मिले. तथा वर को काली कर्कश कन्या मिले जिस के त्रागे बहुत बुरे परिमाण हो, इस दुराग्रह को इन दोनो ने दर किया चाहे पढे हो चाहे मूर्ख, सुपात्र हो कि कुपात्र, चाहे प्रत्यक्ष व्यभिचार करे या कोई भी बुरा कर्म करे, पर गुरु जी है..... इनका दोष मत कहा, कहोगे तो पतित होगे. इन को दो इन को राजी रक्लो: इस सत्यानाश सत्कार को इन्होंने दर किया, श्रार्य जाति दिन दिन हो, लोग स्त्री के कारण, घन के वा नौकरी व्यापार श्रादि के लोभ से, मद्यपान के चसके से, वाद में हार कर, राजकीय विद्या का अभ्यास करके मुसलमान या किस्तान हो जाय, श्रामदनी एक मृतुष्य की भी बाहर से न हो केवल नित्य व्यय हो. अन्त मे आयों का धर्म और जाति कथाशेष रह जाय किन्तु जो बिगड़ा सो बिगड़ा फिर जाति में कैसे आविगा, कोई भी दुष्कर्म किया तो छिप के क्यो नहीं किया, इसी अपराध पर हज़ारों मनुष्य हर साल छटते थे। उस को इन्हों ने रोका, सब से बढ़कर इन्होंने यह कार्य किया सारा ऋार्ये।वर्त जो प्रभु से विमुख हो रहा था, देवता बिचारे तो दूर रहे भूत प्रेत पिसाच मुरदे, साप के काटे, बाघ के मारे, आत्महत्या करके मरे, जल, दब या डूब कर मरे लोग, यही नहीं मुसलुमानी पीर पैगम्बर श्रौलिया शहीद वीर तानिया; गाजीमिया, जिन्हीं ने बड़ी बड़ी मुर्ति तोड़ कर श्रीर तीर्थ पाट कर श्रार्थ धर्म विध्वंस किया, उनको मानने और पूजने लग गए थे, विश्वास तो मानो ''''का श्रंग हो रहा था देखने सुनते लजा श्राती थी कि हाय ये कैसे श्रार्य है किससे उत्पन्न हैं इस दुराचार की श्रोर से लोगों का श्रपनी वक्तृताश्रों के थपेडे के बल से मुंह फेर कर सारे श्रायावर्त को शुद्ध 'लायल' कर दिया।

भीतरी चरित्र में इन दोनों के जो अन्तर है यह भी निवेदन कर देना उचित है दयानन्द की दृष्टि हम लोगों की बुद्धि में अपनी प्रसिद्धि पर विशेष रही । रग रूप भी इन्होंने कई बदलें । पहले केवल भागवत का खड़न किया फिर सब पुराणों का । फिर कई अन्य माने कई छोड़े, अपने काम के प्रकरण माने अपने विरुद्ध को चेपक कहा । पहले दिगम्गर मिट्टी पोते महा त्यागी थे फिर सम्रह करते करते सभी वस्त्र धारण किए । भाष्य में रेल तार आदि कई अर्थ जबरदस्ती किए इसो से सस्कृत विद्या को भली भाति न जानने वाले ही प्रायः इन के अनुयायी हुए । जाल को छुरी से न काट कर...... (दूसरे बल ही से ) जिसका काटना चाहा, इसी से दोनों आपस में उलभ गए और... (उसका ) परिणाम यह विच्छेद उत्पन्न हुआ ।

केशव ने इन के विरुद्ध जाल काट कर परिष्कृत पथ प्रकट किया। परमेशवर से मिलने का "श्राड या बहाना नहीं रक्ला। अपनी मिक्त की उच्छुलित लहरो" (से मक्तो) का चित्त आर्द्ध कर दिया। यद्यपि ब्राह्म लोगों में सुरा मासादि का प्रचार विशेष हैं किन्तु इस में केशव का कोई दोष नहीं केशव अपने विश्वास पर अटल खड़ा रहा, यद्यपि कूच विहार के सम्बन्ध करने से और यह कहने गे कि ईसामसीह आदि उस से मिलते हैं, अन्तावस्था से कुछ पूर्व उन के चित्त की दुवलता प्रकट हुई यी किन्तु वह एक प्रकार का उन्माद होगा वा जैसे बहुतेरे धर्मप्रचारकों ने बहुत बड़ी बाते ईश्वर की आजा बतला दी वैसे ही यदि इन बेचारे ने एक दो बात कही तो क्या पाप किया। पूर्वोक्त कारणों ही से केशव का मरने पर जैसे सारे संसार में आदर हुआ बैसा दयानन्द का नहीं हुआ इस के अतिरिक्त इन लोगों के हृदय के भीतर छिपा कोई पुन्य-पाप रहा हो तो उस का हम लोग नहीं जानते उस का जानने वाला केवल तू ही है।"

इस रिपोर्ट पर मेम्बरों ने कुछ कुद्ध हो कर हस्ताचर नहीं किया।

रिपोर्ट परमेश्वर के पास भेजी गई। इस को देख कर इस पर क्या आजा हुई और वे लोग कहा भेजे गए यह जब इम भी वहा जायगे और फिर लौट कर आ सकेंगे तो पाठक लोगों को बतलावेंगे। या आप लोग कुछ दिन पीछे आप ही जानोंगे॥

## लेवी प्राण लेवी।

( Copied from कविवचनसुधा Vol. 2 No 5 कार्तिक ग्रुङ्ग १५ सं० १६२७ )

श्रीयत लाई म्यौ साहिब बहादुर गवर्नर जेनरल हिन्द ने काशी मे १ नव-म्बर को एक ''लेवी'' का टबीर किया था। यद्यपि ''दर्बार'' श्रीर ''लेवी'' मे बहुत भेद है पर यह "लेवी' श्रीर "दर्बार" दोनो के बीच की श्रपूर्व्व वस्तु थी। श्रीमन्महाराजाधिराज काशीराज की कोठी में इस "लेवी" के हेत एक डेरा दल बादल खड़ा किया गया था जो सुर्य्य नारायण श्रीर श्रीयत लार्ड साहिव के तेज ग्रीर प्रताप परम सुशीतल खसखाने की भाति हो गया था श्रीर गरमी भी मारे गरमी के इसी खसखाने में आ छिपी थी, डेरे के बीच में चदवा के नीचे एक सोने की क़रती घरी थी। नाम लिखने वाले मुनशी बद्रीनाथ फूले फाले स्रमा पहिने पगड़ी सजे पुराने दादुर की भाति इधर-उधर उछलते श्रीर शब्द करते फिरते थे श्रीर बाबू भी वैसे ही छोटे तेंदु श्रे बने गरज रहे थे। पहिले लोगो ने यह प्रगट किया कि जुता पहिन कर जाने की आज्ञा नहीं है। फिर कोलाहल हुन्ना कि नहीं चाहो जैसे न्नान्नों तिस पर भी शाहजादों के न्नातिरिक्त केवल चार रईस ज्ता पहिरे हुए थे। इतने मैं बंगाली बाब सब का नम्बर लगाने लगे श्रौर परिडतो की दिच्छा बटने वाली सभा की भाति एक-एक का नाम लेकर पुकार के बल्लमटेर की पल्टन की चाल से सब को खड़ा कर दिया बनारस के रईस भी कठपुतली बने हुए उसी गत नाचते रहे । जब खंडे खंडे बड़ी देर हुई श्रीर पैर टूटने लगे श्रीर इस तपस्या पर भी श्रीयुत लार्ड साहिय के दर्शन न हुए तब राय नारायण दास स्त्रानरेरी मैजिस्टेट हौलदार की भाति बोल उठे ''सिट डौन'' (बैट जाम्रो) सब लोग खड़े खड़े थक तो गये ही थे मह के बल बैठ गये परन्त राय साहब को यह "कवायद" कराना तभी अञ्चा लगता जब उन के हाथ में एक लकड़ी भी होती। लार्ड साहिब की "लेवी" समभ कर कपड़े भी सब लोग अञ्छे अञ्छे पहिन कर आए थे पर वे सब उस गरमी मे वड़े दुखदाई हो गये जामे वाले गरमी के मारे जामे के बाहर हुए थे पगडी वाला को पगड़ी सिर का बोक्त सी हो रही थी श्री दुशाले श्रीर कमलाब की चपकन वालों को गरमी ने अञ्ची भाति जीत रक्खा था सब के अगो से पसीने की नदी बहती थी मानो श्रीयुत को सब लोग ब्रादर से "ब्रर्ध्य पाद्य" देते थे। कोई खड़ा हो जाता था कोई बैठा ही रह जाता था कोई घवड़ा कर डेरे के बाहर घूमने चला जाता था कि इतने मे कोलाहल हुन्ना "लाट साहेब न्नाते है" रामनरायन-दास साहिब ने फिर अपने मुख को खोला श्रीर पुकारे ''स्टैड श्रप'' ( खड़े हो जाव ) सब के सब एक साथ खड़े हो गए राय साहिब का "सिट डौन" कहना तो सब को अञ्छा लगा पर "स्टैंड अप" कहना तो सब को बुरा लगा माने भले बुरे का फल देने वाले राय साहिब ही थे। इतने में फिर कुछ श्राने में देर हुई स्त्रीर फिर सब लोग बैठ गए। वाह वाह दर्धार क्या था "कठपुतली का तमाशा" था या बल्लमटेरो की "कबायद" थी या बन्दरो का नाच था या किसी पाप का फल भुगतना था या "फोजदारी की सजा थी"। बैठते देर न हुई थी कि श्रीयुत लार्ड साहिब ग्राये फिर सब के सब उठ खड़े हुए श्रीमान के संग श्री काशीराज श्रीर उन के चिरल्लीव राजकुमार श्रीर बहुत से साहिब लोग थे। श्रीयुत् लार्ड साहिब बीच मे खड़े हो गये उन की दाहिनी श्रोर श्री काशिराज श्रीर उन के राजकुमार शोभित हुए । पहिले तैमूर के वंश वालो की मुलाकात हुई फिर श्री महाराज विजयानगरम् श्रीर उन के कुँ श्रर की इसी भाति सब लोगो का नाम बोलते गए श्रीर सलाम होती गई श्री महाराज विजयानगर भी बाई श्रोर ख़िं हो गए थे जब सब लोगो की हाजिरी हो चुकी श्रीयुत लार्ड साहिब कोठी पधारे त्रौर सब लोग इस बदीगृह से छूट छूट कर त्रपने त्रपने घर त्राए। रईसो के नम्बर की यह दशा थी कि आगे के पीछे पीछे के आगे अधेरनगरी हो रही थी बनारस वालो को न इस बात का ध्यान कभी रहा है स्त्रीर न रहेगा ये निचारे तो मोम की नाक है चाहा निधर फेर दो, हाय-पश्चिममोत्तर देश वासी कब कायरपन छोड़ेंगे श्रीर कब इन की उन्नति होगी श्रीर कब इन की परमेश्वर वह सम्यता देगा जो हिन्दुस्तान के श्रीर खराड के वासियों ने पाई है।।

# जाति विवेकिनी सभा।

(प्रहस्तन पंचक — खड्ग विलास प्रेस 1889 हरिचन्द्राब्द ४ प्रथम वार) (कविवचनसुधा नवर १६ जिल्द ८ सन 1867 तारीख 11 दिसम्बर)

"विपिन राम शास्त्री सभा के सब पडितो से बोले;

"हे सभा के विराजमान पिछतों आज हम ने आप सब को इस लिये बुलाया है कि आप सब महात्मा हमारी बिनतीं को सुनो और उस पर ध्यान दो। वह हमारी बिनती यह है कि यह हमारे पुस्तैनी यजमान गड़ेरिये लोग जो परम सुशील और सत्कर्म लवलीन है इन्हें किसी वर्ण में दाखिल करें अरे भाइयों यह बड़े सोच की बात है कि हमारे जीतें जी यह हमारें जन्म के यजमान जो सब प्रकार से हम को मानते दानते हैं नीच के नीच बने रहें तो हमारी जिन्दगी को धिक्कार है। कोई वर्ष ऐसा नहीं होता कि इन विचारों से दस बीस भेड़ा बकरा और कमरी आसनादि वस्तु और सीधा पैसा न मिलता होय। विचारे बड़े भिक्त-मान और ब्रह्मएय होते हैं। इस लिये हमने इन के मूल पुरुप का निर्ण्य और वर्ण व्यवस्था लिखी है। इम को आशा है कि आप सब हमारी सम्मित से मेल करेंगे, क्योंकि आज की हमारी कल की तुम्हारों! अभी चार दिन ही की बात हैं कि निवासीराम कायस्थ की गढ़ंत पर कैसा लम्बा-चौड़ा दस्तखत हमने कर दिया है, और हम क्या—आप सब ने ही कर दिया है। रह गई पाडित्य सो उसे आज कल्ह कीन पूछता है गिनती में नाम अधिक होने चाहिए।

"मै ने किल पुराण का आकाश खड और निघण्ड पुराण का पाताल खरड देखा तो मुक्ते अत्यन्त खेद भया कि यह हमारे यजमान खासे अच्छे खत्री अब कालवशात् शूद्र कहलाते है अब देखिये इन के नामार्थ ही से च्ित्रयत्व पाया जाता है। गढ़ारि अर्थात् गढ़ जो किला है उस के आरि तोंड़ने वाले यह काम सिवाय च्त्री के दूसरे का नहीं है। यदि इसे गूढ़ारि का अपभ्रश समक्ते तो यह शब्द भी चित्रयत्व का स्चक है गूढ़ मत्स्य का स्चक है तिन का आरि अर्थ ले तो यह भी ठींक है क्योंकि जल स्थल सब का आखेट करना चित्रयों का काम है। सब अर्थ अनुमान मात्र है मुख्य इन का नाम गाडार्य अर्थात् गरुड़ के वशी वा गरुड़ के भाई जो अरुण है उन के वश में उत्पन्न। इसी से जो पित्रत इन का नाम गरलारि अनुमान करते हैं सो भी ठींक है क्योंकि गरलारि जो मरकत अथवा गरुड़ मिंख है सो गरुड़ जी की कृपा से पूर्व काल में इन के यहा बहुत थे और इन को सर्प नहीं काटता था और ये सर्प विष निवारण में बड़े कुशल थे इसी से ये गरुड़ार्थ्य कहलाते थे अब गड़िर्या कहलाने लगे है।

इन की पूर्वकालिक प्रशस्तता श्रीर कुलीनता का वृत्तात तो श्राकाश खण्ड ही कहे देता है कि इन का मूल पुरुष उत्तम चुत्री वर्ण था । यद्यपि इस अवस्था में सब प्रकार से हीन दीन हो गए है तथापि बहुत से चित्रियत्व के चिन्ह इन में पाए जाते है। पहिले जब इन के पुरखे लोग समर भूमि मे जुडते थे श्रीर लड़ने के लिये व्यूह-रचना करते थे तो श्रपने योद्धाश्रो के चेतने श्रीर सावधान करने के लिये संस्कृत में यह बोली बोलते थे। मत्तोहि २ दृढ २। ऋर्थात् मतवाले हो गए हो समलो चौकस रहो सो इस वाक्य के श्रपभ्रश का लेश श्रव भी इन लोगो में पाया जाता है। देखों जब यह भेड़ी श्रीर बकरियों को डाटने लगते हैं तो "द्रिह २ मतवाही २" कहने लगते है तो इन के चत्री होने में भला कौन सन्देह कर सकता है। चत्री का परम धर्म वीरता, शरूरता, निर्मयता स्रोर प्रजा पालन है सो इन में सहज ही प्राप्त है। सावन भादों की अप्रधेरी रात में जगलों के बीच सिंह के समान गरजते है और अपनी प्रजा भेड़ी बकरी को बड़े भारी शत्रु वृक से बचाते है। शिकारी ऐसे होते है। कि शश प्रभृति बन जतुस्रो को दण्डो से पीट लेते है। बड़े २ बेगवान आखेटकारी श्वान इन की सेवा करते और इन की छाग मेषमयी सेना की रक्षा में उद्यत रहते हैं। श्रीर दुख सुख की सहन शीलता इन्हीं के बाटे पड़ी है। जेठ की धूप सावन भादों की वर्षा श्रीर पूस माघ की तुषार के दुःख को सह कर न खेदित होना इन्हीं का काम है। जैसे इन के पुरखे लोग पूर्व काल में वाणों से विद्ध होने पर भी रण में पीछे को पाव नहीं देते थे ऐसे ही जब इन के पान में भदई कुश का डाभा तीत्र चुभ जाता है तो ये उस असहा व्यथा को सह कर आगे ही को बढते हैं और घरती को सुधारने मे तो इन की प्रत्यदा महिमा है कि जिस खेत में दो तीन रात ये गरुड़ वशी नृपति छागमयी सेना का लेकर निवास करते है उस खेत के किसान को ऋदि सिद्धि से पूर्ण कर देते है फिर वह भूमि सबल श्रीर विकार रहित हो जाती है श्रीर मोटे नाजों की कौन कहे उस में गोधूम श्रीर इत्तुदरख श्रपरिमित उत्पन्न होता है तो इन से बढ़ कर भूमिपाल श्रीर प्रजारचक कीन होगा। श्रीर यज्ञ करना चत्रियो का मुख्य धर्म्म है सो इन में भली भाति पाया जाता है। शरत्कालीन श्रीर चैत्र मासिक नवरात्र में ऋच्छे हृष्ट तुष्ट छाग मेषों के बिलप्रदान से भद्रकाली ऋौर योगिनीगण को तुस करते हैं। श्रीर जब इन के यहां लोम कर्तनोत्सव होता है तो उस समय सब भाई विरादरी इकडे होकर खान पान के साथ परम स्त्रानन्द मनाते हैं। व्यवहार कुशल ऐसे होते है कि इन की सेना की कोई वस्त व्यर्थ नहीं जाती । यहा तक कि भल मूत्र मास चाम लोम उचित मूल्य से सब बिकता है ऋौर वैरी हता ऐसे है कि सब से बड़े भारी शत्र को पहिले ही इन्हों ने मार डाला है जैसे कहावत प्रसिद्ध है कि गडरिया अपनी रिस को

मन ही में मार डालता है यदि ऐसा न करते तो इन की प्रजा की ऐसी वृद्धि काहे को होती। ये ऐसे नीतिश्व होते हैं कि मेष छाग को शक्ति के अनुसार हलकी लकड़ी से उन की ताड़ना करते है। वृक्ष और नदी से बढ़कर परोपकारी साधू कोई नहीं होता सो वहीं इन का रात दिन निवास रहता है इसलिए ये गरुड़ार्य सदैव सज्जनों की सगित में रहते है। मनोरखन तन्त्र में लिखा है कि पूर्वकाल में यज्ञार्थ संचित पशुस्त्रों को राज्ञस लोग उठा ले जाते थे तब उन की रज्ञा का संभार ऋषियों ने इन गरुड़ वशी ज्ञिया को सौंपा तौ इन्हों ने राज्ञसों की लित कर यज्ञ पशुस्त्रों की रज्ञा की तभी से छाग मेष की रज्ञा इन के कुल में चली ख्राती है।

मै श्रिति प्रसन्न हुत्रा कि त्राप सब ने सम्मित से एकता करके मेरी बात रख ली श्रीर तत्र के इन प्रामाणिक वचनों को सच्चा किया।

मेषचारणससकाः छागपालनतत्पराः।
बभूतुः चित्रिया देवि स्वाचारप्रतिवर्जनात्।।
कलौ पचसहस्राब्दे किचिदूने गते सित।
चित्रियत्व गमिष्यन्ति ब्राह्माणना व्यवस्थया।।

( तदनतर गरुड़वशियो के सम्मुख होकर )

हे गरुड़ वंशियो आज इस सभा के ब्राह्मणों ने तुम्हारे पुनः अपने च्तिय पद के ब्रह्म और धारण करने की अभिलाषा को पूर्ण किया। अब सब दिच्या लाओ हम सब पिंडत जन आपस में बाट ले और तुम्हारे च्त्री बनने के कागद पर दस्तखत कर दें।।"

(कलऊ गड़ेरिया दित्तणा देता है पांडत लोग लेते हैं )

कलऊ—सब महरजनन से मोरी इहै बिनती हो कि जवन किंकु किहा करावा हो तबन पका पोटा कर दिहः। हा महरज्जा जेहमा कोऊ दोषै न।

विपिन राम—दोषै का सारे ?

कलऊ - त्रारे इहै कि घरमसास्तरवा में होइ तौने एइमा लिखिहः।

विपिन राम—श्ररे सरवा घरमसास्तर फास्तर का नाव मत लेंड ताड तोप के काम चलाउ सास्तर का परमान दूढ़े सरऊ, तो तोहार कतहूं पता न लागी। श्रीर फिर घरम सास्तर को पूछत को है।

कलऊ — अरे महरज्जा पोथी पुरान के अस्लोक फस्लोक लिख दीहा इहै और का महरज्जा तोहार परजा हो। विपिन राम — ऋरे सरवा परजा का नाम मत लेइ। ऋस कहु कि हम चूत्री हह।

कलऊ—ग्रन्छा महरज्जा हम क्षत्री हह तोहरे सब के पायन परत हह।
विपिन राम—ग्रन्छा चिरंजू २ सुखी रहा। ग्रन्छा कलऊ तुम दोऊ प्रानी
एक विरहा गाह के सुनाह दो तो हम सब बिदा होहि।

कलऊ —बहुत ऋच्छा २ महरज्जा २ (ऋपनी स्त्री से) ऋाउ रे पवरी धीहर । ( दोनो स्त्री पुरुष मिल कर नाचते गाते है )

स्राउ मोरि जानी सकल रस खानी घरि कंघ बहिंया नाचु मन मानी। मै भैलो छतरि तु धन छतरानी, श्रव सब छुटि गै रे कुल के रे कानी। धन २ बाम्हना ले पोथिया पुरानी, जिन दियो छतरि बनाइ जग जानी।।

( सबका प्रस्थान भया )

इति

# सबै जात गोपाल की।

( हरिश्चन्द्र मैगजीन नम्बर ६ जि० १ सन् १८७३ नवंबर )

एक पंडित श्रीर एक चत्री श्राते है।

च् - महाराज देखिये बड़ा अन्धेर हो गया कि ब्राह्मणों ने व्यवस्था दे दी कि कायस्थ भी च्रत्री हैं, किहए अब कैसे काम चलैगा।

पं०—क्यों इस में दोष क्या हुआ १ ''सबै जात गोपाल की'' श्रीर फिर यह तो हिंदुश्रो का शास्त्र पनसारी की दूकान है श्रीर श्रुचर कल्प वृच्च है इस में तो सब जात की उत्तमता निकल सकती है पर दिच्छा। श्राप को बाऐ हाथ से रख़ देनी पड़ैगी फिर क्या है फिर तो सबै जात गोपाल की।

च्च०---भला महाराज जो चमार कुछ बनना चाहै तो उस (को) भी श्राप बना दीजियेगा।

प०--क्या बनना चाहै

च् ०---कहिए ब्राह्मण ।

प०—हां चमार तो ब्राह्मण हुईं है इस में क्या सन्देह है ईश्वर के चर्म से इन की उत्पत्ति है इन को यमदंड नहीं होता चर्म का अर्थ ढ़ाल है इस से ये दंड रोक लेते है चमार में तीन अन्तर है 'च' चारो वेद 'म' महाभारत 'र' रामायन जो इन तीनों को पढ़ावें वह चमार पद्मपुराण में लिखा है इन चर्म्मकारों ने एक बेर बड़ा यह किया था उसी यह में से चर्मणवती निकली है अब कर्म अष्ट होने से अन्तयब हो गए हैं नहीं तो है असिल में ब्राह्मण । देखो रैदास इन में कैसे मक्त हुए हैं लाओ दिन्नणा लाओ सबै०

च् ० -- श्रौर डोम।

पं • — डोम तो ब्राह्मण चृत्रिय दोनो कुल के है विश्वामित्र विशष्ट वश के ब्राह्मण डोम हैं त्रौर हरिश्चन्द्र त्रौर वेग्रु वंश के चृत्रिय डोम है इस में क्या पूछना है लात्रो दिच्चिणा सबै •

च ०-- श्रौर कृपानिधान ! मु सलमान ।

पं०---मीयां तो चारो वर्णों में है बाल्मीिक रामायण में लिखा है जो वर्ण रामायण पढें मीयां हो जाय।

> पठन् द्विजो वाग् ऋषभत्वमीयात्। स्यात् चत्रियो भूमिपतित्वमीयात्।।

श्रिल्लहोपनिषत् में इन की बड़ी मिहमा लिखी है द्वारिका में दो भाति के ब्राह्मण थे जिन को बलदेव जी ( मुशली ) मानते थे उन का नाम मुशलिमान्य हुआ श्रीर जिन्हें श्रीकृष्ण मानते उन का नाम कृष्णमान हुआ श्रव इन दोनीं शब्दों का श्रपभंश मुसलमान श्रीर कृस्तान हो गया।

च् ० — तो क्या श्राप के मत से कुस्तान भी ब्राह्मण हैं ?

प०—हई हैं इस में क्या पूछना—ईशावास उपनिषद में लिखा है कि सब जग ईसाई है।

च् o — ऋौर जैनी <sup>१</sup>

प०—जैनी ब्राह्मण है 'म्र्यूर्निन्तत्यिप जैनशासनरताः' जैन इन का नाम तब से पड़ा जब से राजा ऋलर्क की सभा में इन्हें कोई जै न कर सका।

च०---ग्रीर बौद्ध <sup>१</sup>

प०---बुद्धिवाले ऋर्थात् ब्राह्मण् ।

च् ०---श्रीर घोबी।

प०--- श्रच्छे खासे ब्राह्मण जयदेव के जमाने तक घोशी ब्राह्मण होते थे। 'धोई कविः च्मापित ' ये शीतला के रज से हुए है इस से इन का नाम रजक पड़ा।

च ० — श्रीर कलवार १

प०--- च्रिय हैं शुद्ध शब्द कुलवर है मही कवि इसी जाति मे था।

च् ०-- श्रौर महाराज जी कुहार।

प०--ब्राह्मग्-- घट खर्पर कवि था।

च ०--हा हा वेश्या।

प०--- कत्रियानी-समजनी. कुछ बनियानी ऋर्थात् वैश्या ।

त्त०--- त्रहीर ।

प० — वैश्य — नन्दादिको के बालको को दिजाति सरकार होता था 'कुरु दिजातिसरकार स्वस्तिवाचनपूर्व्वकं' भागवत में लिखा है।

त्त् --- भुइहार

प०--ब्राह्मग्

त्त् ०--- दूसर

प॰—ब्राह्मण्, भृगुवश के ज्वालाप्रसाद पंडित का शास्त्रार्थं पढ लीजिये ।

त्र०---जाट

प०--- जाठर च्त्रिय।

च ०--- श्रौर कोल।

यं०-कौल ब्राह्मण्।

च ०--- धिरकार।

पं - चित्रय शुद्ध शब्द धैर्यकार है।

च्च०---श्रीर कुनबी श्रीर भर श्रीर पासी

पं०—तीनों ब्राह्मण वश में है भरद्वाज से भर कन्व से कुनवी पराशर से पासी।

च् ० - - भला महाराज नीचों को तो आपने उत्तम बना दिया अब कहिए उत्तमों को भी नीच बना सकते हैं ?

पं०--- ऊच नीच क्या सब ब्रह्म है सब ब्रह्म है। स्त्राप दित्त्णा दिये चिलाए सब कुछ होता चलैगा सबै०।

च्र॰—दिच्या मै दूगा भला श्राप इस विषय में भी कुछ परीक्षा दीजिए। पं॰—पूछिए मै श्रवश्य कहूंगा।

च ०-- कहिए श्रगरवाले श्रीर खत्री।

प०—दोनो बढई है जो बिह्या श्रगर चदन का काम बनाते थे उन की सज्ञा श्रगरवाले हुई श्रौर जो खाट बीनते थे वे खत्री हुए वा खेत श्रगोरने वाले खत्री कहलाए।

च ०--- त्रौर महाराज नागर गुजराती।

प॰—सपेरे त्रौ तेली नाग पकड़ने से नागर त्रौर गुल जलाने से गुजराती

च् ० -- श्रीर महराज भुइहार श्रीर भाटिये श्रीर रोड़े।

पं०—तीनो शूद्र भुजा से भुइंहार भट्टी रखने वाले भाटिये रोड़ा ढ़ोने वाले रोड़े।

च् ॰—(हाथ जोड़कर) महाराज स्त्राप घन्य हो। लच्मी का सरस्वती जो चाहैं सो करें चिलए दक्षिणा लीजिए।

पं०-चलो इस सब का फल तो यही था।

(दोनों गए)

### जीवन-चरित

- १. सूरदास
- २. जयदेव
- ३. मुहम्मद
- ४. फातिमा
- लार्ड मेयो
- ६. राजाराम शास्त्री
- ७ एक कहानी कुछ स्राप बीती कुछ जग बीती।

[इस शीर्षक के अप्तर्गत भारतेंदु-लिखित अपनेक जीवन-चरित्रों में से कुछ यहाँ सग्रहीत है। जीवन चरित्रों की ओर अभिष्वि या उनकी लोक- पियता किसी युग की जागरूकता और उन्नतिप्रियता का विशेष चिह्न होता है। भारतेंदु युग जागरण का सचेष्ट युग था। इस समय के सभी लेखकों ने जीवन-चरित्र लिखे है।

इन जीवन-चिरित्रो में किसी विशेष खोज श्रीर छानबीन की श्राशा दुराशा मात्र होगी। यद्य पि खोज की चेष्टा बराबर दिखाई पड़ती है (उदाह-रणार्थ जयदेव)।

प्रस्तुत सग्रह में उन सब महान् व्यक्तियों का जीवन-परिचय है जिन्होंने धर्म, साहित्य, राजनीति श्रादि जीवन के विभिन्न चेत्रों को श्रपनी प्रतिभा से श्रालों कित किया। लेखक उनके जीवन से कहीं पर प्रफुल्ल हुआ है, कहीं मुग्ध हुआ श्रोर कहीं पर चमत्कृत हुआ है। लेखक के व्यक्तित्व पर पड़े इन्हीं भावों का प्रतिविभव इन सचित जीवनियों में है। भावों के समान इनका परिधान भी अनेक रूपात्मक है। इन छोटे-छोटे निवधों में शैली की जो अनेकरूपता मिलती है वह भारतेंद्व को भाषाधिकार का अच्छा परिचय देती है।

स्रातिम निबंध 'एक कहानी कुछ स्राप बीती कुछ जग बीती' कई हिंघों से महत्त्वपूर्ण है। यह भारतेष्ठ का अस्रात्म चरित है, खेद है कि यह स्रात्मचरित पूरा न हो सका, नहीं तो हिंदी में चलती भाषा की शैली में स्रात्मचरित लिखने की परपरा की नीव पड़ जाती। इस निबंध की शैली कितनी वक्रतापूर्ण, प्राजल, भावानुसारी स्रोर श्रात्म चलती हुई है।]

### सूरदास जी का जीवनचरित्र।

दो० — हरि पद पकज मत्त ऋिला, कविता रस भरपूर। दिव्य चत्तु कि कुल कमला, सूर नौमि श्री सूर।।

सब कवियों के द्यतान्त में सूरदास जी का दृत्तान्त पहिले लिखने के योग्य है, क्योंकि यह सब कवियों के शिरोमिण है और कविता इन की सब माति की मिलती है। कठिन से कठिन और सहज से सहज इन के पद बने है और किसी किन में यह बात नहीं पाई जाती। और कियों की किवता में एक एक बात अच्छी है और किवता एक टग पर बनती है, परन्तु इन की किवता में सब बात अच्छी है और इन की किवता सब तरह की होती है, जैसे किसी ने शाहनशाह अकबर के दरबार में कहा था—

दो॰ - उत्तम पद कवि गंग को, कविता को बलवीर। केशव अर्थ गमीर को, सूर तोन गुन धीर॥

श्रीर इस के सिवाय इन की कविता में एक श्रसर ऐसा होता है कि जी में जगह करें। जैसे एक वार्ता है कि किसी समय में एक किव कहीं जाता था श्रीर एक मनुष्य बहुत व्याकुल पड़ा था। उस मनुष्य को श्रांति व्याकुल देख कर उस किव ने एक दोहा पढ़ा।

> दो० — कि धौं सूर को सर लग्यो, कि धौ सूर की पीर। कि धौ सूर को पद सुन्यौ, जो ऋस बिकल सरीर।।

इस वार्तों के लिखने का यह अभिप्राय है कि निस्सन्देह इन के पदों में ऐसा एक असर होता कि जो लोग कविता समभते हैं उन के जी पर इस की चोट लगे।

ये जाति के ब्राह्मण् थे श्रीर इन के पिता का नाम बाबा रामदास जी था, जो गाना बहुत श्रच्छा जानते थे श्रीर कुछ धुरबपद इत्यादि भी बनाते थे श्रीर देहली या त्रागरे या मथुरा इन्ही शहरों में रहा करते थे श्रीर उस समय के नामी गुनियों में गिने जाते थे। उन के घर यह स्रदास जी पैदा हुए। यह इस श्रसार संसार के प्रपञ्च को न देखने के वास्ते श्राख बन्द किए हुए थे। इन के पिता ने इन को गाना सिखाने में बड़ा परिश्रम किया था श्रीर इन की बुद्धि पहले ही से बड़ी विलक्षण् श्रीर तीत्र थी। सम्वत् १५४० के कुछ न्यूनाधिक में इन का जन्म हुआ था श्रीर श्रागरे में इन्हों ने कुछ फारसी विद्या भी सीखी थी। इन की जवानी ही में इन के पिता का परलोक हुआ श्रीर यह श्रपने मन के हो गए श्रीर भजन तभी से बनाने लगे। उस समय में इन के शिष्ट भी बहुत से

जीवन चरित १२५

हो गए थे श्रीर तब यह श्रवना नाम पदों में स्रस्वामी रखते थे। उन्हीं दिनों में इन ने महाराज नल श्रीर दमयन्ती के प्रेम की कथा में एक पुस्तक बनाई थीं जो श्रव नहीं मिलती। उस समय इन की पूर्ण युवा श्रवस्था थी। श्रीर उन दिनों ने में ये श्रागरे से नौ कोस मथुरा के रास्ते के बीच में एक स्थान जिस का नम्म गऊघाट है, वहीं रहते थे श्रीर बहुत से इन के शिष्य इन के साथ थे। फिर ये श्राचार्य्य कुल शिरोरत्न श्री श्री बह्लमाचार्य्य महाप्रमु के शिष्य हुए। तब से यह श्रपना नाम पदो में स्रदास रखने लगे। ये भजनों में नाम श्रपना चार तरह से रखते थे — स्र, स्रदास, स्रजदास श्रीर स्रश्याम। जब यह सेवक हुए थे तब इन्हों ने यह भजन बनाया था।

भजन—चकई री चिल चरन सरोवर, जह निह प्रेम वियोग।
जह भ्रम निसा होत निह कबहूं सो सागर सुख जोग।।१॥
सनक से इस मीन शिव मुनि जन निष्व रिव प्रभा प्रकास।
प्रकुलित कमल निमेषन सित डर गुजत निगम सुवान।।२॥
जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्त।फल सुकृत विमल जल पीजै।
सो सर छाडि कुबुद्दि विहङ्गम इहा कहा रहि कीजै।।२॥
जहा श्रो सहस्र सहित नित कीड्रत सोभित सूरज दास।
ग्रवन सुहाई विषै रस छीलर वा समुद्र की ग्रास।।४॥

फिर तो इन की सामर्थ्य बढ़ती ही गई श्रीर इन्हों ने श्री मद्भागवत को भी पदों में बनाया श्रीर भी सब तरह के भजन इन्हों ने बनाए। इन के श्री गुरु इन को सागर कह कर पुकारते थे, इसी से इन ने श्रपने सब पदों को इकड़ा कर के उस ग्रन्थ का नाम स्रसागर रक्खा। जब यह बृद्ध हो गए थे श्रीर श्री गोकुल में रहा करते थे, धीरे धीरे इन के गुरा शाहनशाह श्रकबर के काना तक पहुचे। उस समय ये श्रत्यन्त बृद्ध थे श्रीर बादशाह ने इन को बुलवा भेजा श्रीर गाने की श्राज्ञा किया। तब इन ने यह भजन बना कर गाया।

#### मन रे करि माधो सो प्रीति।

फिर इन से कहा गया कि कुछ शाहनशाह का गुगानुवाद गाहए । उस पर इन्हों ने यह पद गाया ।

केदारा—नाहि न रह्यो मन में ठौर। नन्द नन्दन ब्राइड़त कैसे ब्रानिये उर ब्रीर ॥१॥ चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत राति। हृदय ते वह मदन मूरति छिनु न इस उत जाति॥२॥ कहत कथा अनेक ऊघो लोग लोम दिखाइ ।
कही करो चित प्रेम पूरन घट न सिधु समाइ ॥३॥
श्यामगात सरोज आ्रानन ललित गति मृदु हास ।
सूर ऐसे दरस कारन मरत लोचन खास ॥४॥

फिर सम्वत् १६२० के लगभग श्री गोकुल में इन्हों ने इस शरीर को त्याग दया । सुरदास जी ने ऋन्त समय यह पद किया था ।

बिहाग — खंजन नैन रूप रस माते।

श्रितशय चारु चपल श्रिनियारे पल पिजरा न समाते।।

चिल चिल जात निकट श्रवनन के उलिट फिरत ताटंक फदाते।

सूरदास श्रंजन गुन श्राटके नातरु श्राव उडिजाते।।

दोहा — मन समुद्र भयो सूर को, सीप भए चख लाल । हिर मुक्ताहल परतहीं, मूदि गए तत काल ।

ससार में जो लोग भाषा काव्य समभते होगे वह सूरदास जी को अवश्य जानते होगे और उसी तरह जो लोग थोड़े बहुत भी वैष्णव होगे वह इन का थोड़ा बहुत जीवनचरित्र भी अवश्य जानते होगे। चौरासी वार्ता, उस की टीका, भक्त-माल और उस की टीकाओं में इन का जीवन विवृत किया है। इन्हीं प्रन्थों के अनुसार संसार को और हम को भी विश्वास था कि ये सारस्वत ब्राह्मण है, इन के पिता का नाम रामदास, इन के माता पिता दरित्री थे, ये गऊघाट पर रहते थे, हत्यादि। अब सुनिए, एक पुस्तक सुरदास जी के दृष्टिकूट पर टीका [टीका भी संभव होता है उन्हीं की, क्योंकि टीका में जहा अलङ्कारों के लच्चण दिए हैं वह दोहे और चौपाई भी सूर नाम से अंकित हैं] मिली है। इस पुस्तक में ११६ दृष्टिकूट के पद अलङ्कार और नायिका के कम से है और उन का स्पष्ट अर्थ और उन के अलङ्कार हत्यादि सब लिखे है। इस पुस्तक के अन्त में एक पद में किव ने अपना जीवनचरित्र दिया है, जो नीचे प्रकाश किया जाता है। अब इस को देख कर सुरदास जी के जीवनचरित्र और वश को हम दूसरी ही दृष्टि से देखने लगे। वह लिखते हैं कि 'प्रथजगात [१] प्रार्थज गोत्र वश में इन के मूल पुरुष

१—'प्रथ जगात' इस जाति वा गोत्र के सारस्वत ब्राह्मण सुनने में नहीं ख्राए । पिछत राधाकृष्ण संग्रदीत सारस्वत ब्राह्मणों की जाति माला में 'प्रथ जगात' 'प्रथ' वा 'जगात' नाम के कोई सारस्वत ब्राह्मण नहीं होते । जगा वा जगातिश्रा तो भाट को कहते हैं।

जीवन-चरित १२७

ब्रह्मराव [२] हुए जो बड़े सिद्ध श्रीर देवप्रसाद लब्ध थे। इन के वंश में भीचन्द [३] हुश्रा। पृथ्वोराज [४] जिस को ज्वाला देश दिया उन के चार पुत्र, जिन में पहिला राजा हुश्रा। दूसरा गुराचन्द्र। उस का पुत्र सीलचन्द्रं उस का वीरचन्द्र। यह वीरचन्द्र रत्नभ्रमर रण्यम्भीर प्रसिद्ध हम्मीर [५] के साथ खेलता था। इस के वश में हरिचन्द [६] हुश्रा उस के पुत्र को सात पुत्र हुए, जिन में सब से छोटा [किव लिखता है] में सूरजचन्द था। मेरे छः भाई मुसलमानों के युद्ध [७] में मारे गए। मैं श्रन्था कुबुद्धि था। एक दिन कुए में गिर पड़ा तो सात दिन तक उस [श्रधे] कुएं में पड़ा रहा, किसी ने न निकाला। सातए दिन मगवान ने निकाला श्रीर श्रपने स्वरूप का (नेत्र दे कर) दर्शन कराया श्रीर मुक्स से बोले कि बर माग। मैं ने वर मागा कि श्राप का रूप

२—ब्रह्मराव नाम से भी सन्देह होता है कि यह पुरुष या तो राजा रहा हो या भाट ।

३—'भी' का शब्द हुस्रा स्त्रर्थ में लीजिए तो केवल चन्द्र नाम था। चन्द्र नाम का एक किव पृथ्वीराज की सभा में था ? स्त्राश्चर्य !!!

४-पृथ्वीराज का काल ११७६।

५—हम्मीर चौहान, भीमदेव का पुत्र था। रण्थम्मीर के किले में इसी की रानी ऋलाउद्दीन (दुष्ट) के हाथ से मारे जाने पर सहस्राविध स्त्री के साथ सती हुई थी। इसी का वीरत्व यश सर्व्वसाधारण में 'हम्मीर हठ' के नाम से प्रसिद्ध है। (तिरिया तैल हम्मीर हठ, चढ़ें न दूजो बार) इसी की स्तुति में ऋनेक किवयों ने वीर रस के सुन्दर श्लोक बनाए है 'मुञ्जित मुञ्जित कोषं मजित च भर्जात प्रकम्पमरिवर्ग। हमीर बीर खड्गे त्यजित च त्यजित स्तमा माशु'। इस का समय सन् १२६० (एक हमीर सन् ११६२ में भी हुआ है)।

६—संभव है कि हरिचन्द के पुत्र का नाम रामचन्द्र रहा हो जिसे वैष्णावो ने अपनी रीति के अनुसार रामदास कर लिया हो।

७-उस समय तुरालकों श्रीर मुगलो का युद्ध होता था।

यात्रुत्रों से लौकिक अर्थ लीजिए तो मुगलों का कुल [इस से सम्भव होता है इन के पूर्व पुरुष सदा से राजाओं का आश्रय कर के मुसल्मानों को शत्रु समभ्तते थे या तुगलकों के आश्रित थे इस से मुगलों को शत्रु समभ्रते थे] यदि अलौकिक अर्थ लीजिए तो काम कोधादि।

देख कर श्रव श्रीर रूप न देखें श्रीर मुभ को हद भक्ति मिलै श्रीर शत्रुश्री [ ] का नाश हो । भगवान ने कहा ऐसा ही होगा । तू सत्र विद्या में निपुरण होगा । प्रजल दक्तिए के ब्राह्मए-कुल ि ो से राजु का नाश होगा। श्रीर मेरा नाम सरजदास सूर सूरश्याम इत्यादि रख कर भगवान श्रन्तर्ध्यान हो गए। मै व्रज में बसने लगा। फिर गोसाई [१०] ने मेरी श्रष्ट [११] छाप मे थापना की।इत्यादि। इस लेख से ऋौर लेख अश्यद्ध मालाम होते है. क्यों कि जैसा चौरासी वार्त्ता की टीका में लिखा है कि दिल्ली के पास सीही गाव में इन के दरिद्र माता पिता के घर इन का जन्म हुआ यह बात नहीं श्राई। यह एक बड़े कुल में उत्पन्न थे श्रीर श्रागरे वा गोपाचल मं इन का जन्म हन्ना। हा, यह मान लिया जाय कि मुसलमानो के युद्ध में इतने भाइयों के मारे जाने के पीछे भी इन के पिता जीते रहे श्रीर एक दिख्र अवस्था में पहुच गए थे और उसी समय में सीही गाय में चले गए हों तो लड़ मिल सकती है। जो हो, हमारी भाषा फविता के राजा- धिराज सरदास जी एक इतने बड़े वश के है यह जान कर हम को बड़ा स्नानन्द हुआ। इस विषय में कोई स्त्रोर विद्वान जो कुछ स्त्रोर विशेष पता लगा सके तो उत्तम हो।

भजन—प्रथम ही प्रथ जगते में प्रगट स्नद्भुत रूप। ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राख् नाम स्ननूप।।

६—सेवा जी के सहायक पेशवा का कुल जिस ने पीछे मुसल्मानो का नाश किया। ऋलौकिक ऋर्य लीजिये तो स्रदास जी के गुरु श्रावल्लभाचार्य दिव्या ब्राह्मण्-कुल के थे।

१०- 'गोसाई' श्री बिट्ठलनाथ जी श्रीबल्लमाचार्य्य के पुत्र।

११— ऋष्ट छाप यथा सूरदास, कुम्मनदास, परमानन्ददास ऋौर कृष्ण-दास ये चार महात्मा ऋाचार्य्य जी के सेवक ऋौर छीत स्वामि गोविन्द स्वामि, चतुर्भुज दास ऋौर नन्ददास ये गोसाई जी के सेवक। ये ऋाठो महा कवि थे।

दोहा—श्री बल्लभग्राचार्य्य के, चारि शिष्य सुखरास ।
परमानन्द श्ररु सूर पुनि, कृष्णरु कुभन दास ॥१॥
बिट्ठलनाथ गोसाई के, प्रथम चतुर्भुज दास ।
छीतस्वामि गोबिन्द पुनि, नन्ददास सुख बास ॥२॥

पान पय देवी दियो सिव श्रादि सुर सुर पाय। कह्यौ दुर्गा पुत्र बेरो भयो ऋति ऋधिकाय।। पारि पायन सुरन के सुर सहित श्रस्तुति कीन। तासु बस प्रसिद्ध मै भौचन्द चारु नवीन।। भूप पृथ्वीराज दीन्हो तिन्है ज्वाला देस। तनय ताके चार कीन्हो प्रथम ऋाप नरेस ॥ दूसरे गुनचन्द ता सुत सीलचन्द सरूप। बीरचन्द प्रताप पूरन भयो ऋद्भुत रूप।। रत्नभार हमीर भूपत सग खेलत तासु वस ऋनूप भो हरिचन्द ऋति विख्याय।। श्रागरे रहि गोपचल मे रहौ ता सुत वीर। पुत्र जनमे सात ताके महा भट गम्भीर।। कृष्णचन्द उदारचन्द जु रूपचन्द सुभाइ। बुद्धिचन्द प्रकाश चौथी चन्द मे सुखदाइ॥ देवचन्द प्रबोध सस्तत चन्द ताको नाम। भयो सप्तो नाम सूरज चन्द मन्द निकाम ॥ सो समर करि स्याहि सेवक गए विध के लोग। रहो सूरज चन्द हग ते हीन भर बर सोक।। परो क्रुप पुकार काह सुनी ना ससार। सातएं दिन स्त्राइ जदुपति कीन स्त्रापु उधार ।। दियो च ख दै कही सिसु सुनु मागु बर जो चाइ। हों कही प्रभु भगति चाहत सत्रु नास सुभाइ ।। दसरो ना रूप देखो देखि राधा स्याम । सनत करनासिन्ध भाखि एवमस्तु सुधाम।। प्रवल दिन्छन विप्र कुल ते सन्नु है है नास । श्रिषित बुद्धि विचारि विद्यामान माने सास ।। राखो मोर सूरज दास सूर सुश्याम। श्रन्तरघान बीते पाछली निसि जाम।। मोहि पन सोइ है त्रज की बसेसु खिचित थाप। थापि गोसाई करी मेरी ब्राठ मद्धे छाप।। विप्र प्रथ जगात को है भाव भूरि निकाम। सूर है नदनन्द जू को लयो मोल गुलाम।।

# महाकवि श्री जयदेव जी का जीवनचरित्र।

जयदेव जी की कविता का अमृत पान करके तृत. चिकत. मोहित और घृर्णित कीन नहीं होता स्रीर किस देश मे कौन सा ऐसा विद्वान है जो कुछ भी सस्कत जानता हो त्रीर जयदेव जी की काव्य माधुरी का प्रेमी न हो। जयदेव जी का यह ग्रभिमान कि ग्रगर ग्रौर ऊख की मिठास उन की कविता के ग्रागे फीकी है बहत सत्य है। इस मिठाई को न पुरानों होने का भय है न चींटी का डर है. मिठाई है. पर नमकीन है यह नई बात है। सुनने पढने की बात है पर ग्रे का गुड है। निर्जन में जगल पहाड में जहां बैठने को बिछीना भी न हो वहां गीत-गोविन्द सब स्थानन्द सामग्री देता है. स्थीर जहा कोई मित्र-रिंक भक्त प्रेमी न हो वहा यह सब कुछ बन कर साथ रहता है। जहां गीतगोविन्द है वहीं वैष्णव गोष्ठी है, वहीं रिक समाज है, वही बुन्दावन है, वहीं प्रेमसरोवर है, वहीं भाव समद्र है. वहीं गोलोक है स्त्रीर वंही प्रत्यक्ष ब्रह्मानन्द है। पर यह भी कोई जानता है कि इस परब्रह्म रस प्रेम सर्वस्व शृङ्गार समृद्र के जनक जयदेव जी कहा हए? कोई नहीं जानता श्रीर न इसकी खोज करता । प्रोफेसर लैसेन ने लैटिनभाषा में श्रीर पूना के प्रिन्सिपल आरमल्ड साहव ने अङ्गरेजी में गीतगोविन्द का अनुवाद किया. परन्त कवि का जीवनचरित्र कुछ न लिखा। केवल इतना ही लिख दिया कि सन ११५० के लगभग जयदेव उत्पन्न हुए थे। किन्तु धन्य है बाबू रजनीकान्त ग्रप्त कि जिन्हों ने पहिले पहल इस विषय में हाथ डाला श्रीर "जयदेवचरित्र" नामक एक छोटा सा ग्रन्थ इस विषय पर लिखा । यद्यपि समय निर्णय मे श्रीर जीवनचरित्र में हमारे उन के मत में ग्रानेक ग्रानैक्य है तथापि उन के प्रन्थ से हम को अनेक सहायता मिली है, यह मक्त कण्ठ से स्वीकार करना होगा। और इस मैं कोई सशय नहीं कि उन्हों के ग्रंन्थ ने हमारी रुचि को इस विषय के लिखने पर प्रबल किया है।

बीरभूमि से प्रायः दस कोस दिल्ला \* श्राजयनद के उत्तर किन्दुविल्व † गांव में श्री जयदेव जी ने जन्म ग्रहण किया था।

<sup>\*</sup> श्रजयनद भागोरथी का करद है। यह भागलपुर जिला के दिल्ला कि कर सौताल परगने के दिल्ला भाग चिल्ला की श्रोर श्रीर फिर बर्द्धमान श्रीर बीरभूमि के जिले के बीच में से पिच्छिम की श्रोर बह कर कटवा के पास भागीरथी से मिला है। (ज० च० वगदेश विवरन)

<sup>†</sup> किन्दुविल्व बीरभूमि के मुख्य नगर सूरी से नौ कोस है। यहा श्रीराधा दामोदर जो की मूर्ति प्रतिष्ठित है। वैध्एवो का यह भी पवित्र चेत्र है।

जीवन-चरित १३१

सभव है कि कन्नौज से ऋाए हुए ब्राह्मणों में से जयदेव जी का वंश भी हो। इन के पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम रामादेवी था \*। इन्हों ने किस समय ऋपने ऋविर्माव से घरातल को विभूषित किया था यह ऋब तक नहीं हुआ। श्रीभुक्त सनातन गोस्वामि ने लिखा है कि बगाधिपति महाराज लच्मण्-सेन की सभा में जयदेव जी विद्यमान थे। ऋनेक लोगो का यही मत है और इस मत को पोषण करने को लोग कहते है कि लच्मण्सेन के द्वार पर एक पत्थर खुदा हुआ लगा था, जिस पर श्लोक लिखा हुआ था ''गोवर्द्धनश्चशरणो जयदेव उमापतिः। कविराजश्चरत्नानि समितौ लच्मनस्य च ॥''

श्री सनातन गोस्वामि के इस लेख पर श्रव तीन बातों का निर्णय करना श्रावश्यक हुआ । प्रथम यह कि लद्दमण्सेन का काल क्या है। दूसरे यह कि यह लद्दमण्सेन वही है जो बगाले का प्रसिद्ध लद्दमण्सेन है कि दूसरा है। तीसरे यह कि यह बात श्रद्धेय है कि नहीं कि जयदेव जी लद्दमण्सेन की सभा में थे।

प्रसिद्ध इतिहास लेखक मिरहाजिउदीन ने तबकाते नासरी में लिखा है कि जब वख्तियार खिलजी ने बगाला फ़तह किया तब लछ्मिनया नाम का राजा, बंगाले में राज करता था। इन के मत से लछ्मिनया बगदेश का छ्रिन्तम राजा था। किन्तु बगदेश के इतिहास से स्पष्ट है कि लछ्मिनिया नाम का कोई भी राजा बगाले में नहीं हुआ। लोग अनुमान करते है कि बल्लालसेन के पुत्र लद्मण्डेन के माधव सेन और केशव सेन "लाद्मनेय" इस शब्द के छ्रपभ्रंश से लछ्मिनिया लिखा है।

राजशाही के जिले से मेटकाफ साहब को एक पत्थर पर खोदी हुई प्रशस्ति मिनी है। यह प्रशस्ति विजयसेन राजा के समय में प्रद्युम्नेश्वर महादेव के मन्दिर निम्मीण के वर्णन में उमापित घर की बनाई हुई है। डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र के मत से इस की संस्कृत की रचना प्रणाली नवम वा दशम वा एकादश शताब्दी की है। शोच की बात है कि इस प्रशस्ति में सवत् नहीं दिया है, नहीं तो जयदेव जी के समय निरूपण में इतनी कठिनाई न पड़ती। इस में हेमन्तसेन सुमन्तसेन श्रीर बीरसेन यही तीन नाम बिजयसेन के पूर्वपुरुषों के दिये है, जिस से प्रगट होता है कि बीरसेन ही वश्रस्थापनकर्त्ता है। बिजयसेन के विषय में यह लिखा

<sup>\*</sup> वम्बई की छ्पी हुई पुस्तक में राधादेवी जो इन की माता का नाम लिखा है वह असङ्गत है। हा, वामादेवी श्रौर रामादेवी यह दोनो पाठ अनेक हस्तलिखित पुस्तकों में मिलते हैं। बगला में र श्रौर व में केवल एक विन्दु के भेद होने के कारण यह भ्रम उपस्थित हुआ है।

🕏 िक उस ने कामरूप और कुरुमण्डल [ मद्रास श्रीर पुरी के बीच का देश ] जय किया था श्रीर पश्चिम जय करने को नौका पर गङ्गा के तट में सैना भेजी थी। लवातारीखों में इन राजास्रों का नाम कहीं नहीं है। कहते है स्राईनेस्रकबरी का सखसेन ( बल्लालसेन का पिता ) बिजयसेन का नामान्तर है . क्यों कि बाकरगज की प्रस्तरिलिपि में जो चार नाम है वे विजयसेन, बल्ला लसेन, लद्दमण्यसेन श्रीर केशव-मेन इस क्रम से है। बल्लालसेन बडा परिडत था श्रीर दानसागर श्रीर वेदार्थ स्मृति संग्रह इत्यादि ग्रन्थ उस के कारण बने । कुलीनो की प्रथा भी बल्लालसेन की स्थापित है। उस के पुत्र लुद्धमण्पसेन के काल में भी संस्कृतविद्या की बड़ी उन्नति थी। भट्ट नारायण ( वेणी सहार के कवि ) के वश मैं घनख़य के पुत्र हलायुध पिखत उस के दानाध्यत्त थे, जिन्हों ने ब्राह्मण सर्वस्व बनाया श्रीर इन के दूसरे भाई पश्चपति भी बड़े स्मार्त श्रान्हिककार थे। कहते है कि गौड का नगर बल्लालसेन ने बसाया था, परन्त लच्चनणसेन के काल से उस का नाम लच्चमणा-वती (लखनौती) हुआ। लच्मण्येन के पुत्र माधवयेन और केशवयेन थे। राजावली में इन के पीछे सुसेन वा शूरसेन श्रीर लिखा है श्रीर मुसलमान लेखको ने नौजीव ( नवद्वीप ? ) नारायण लखमन श्रीर लखमनिया ये चार नाम श्रीर लिखे है वरञ्च एक ऋशोकसेन भी लिखा है, किन्तु इन सबी का ठीक पता नहीं। मुखलमानों के मत से लखमनिया श्रन्तिम राजा है, जिस ने ८० बरस राज्य किया श्रीर बख़ातियार के काल में जिस ने राज्य छोड़ा। यह गर्भ ही से राजा था। तो नाम का कम से बीरसेन से लक्षमिनया तक एक प्रकार ठीक हो गया, किन्तु इन का समय निर्णय अब भी न हुआ, क्योंकि किसी दानपत्र में सबत् नहीं है। दानसागर के बनने के समय समय प्रकाश के ऋनुसार १०१६ शके (१०६७ ई०)है इस से बल्लालसेन का राजत्व ग्यारहवी शताब्दी के अन्त तक अनुमान होता है त्र्यीर यह त्र्याइनेत्र्यकवरी के समय से भी मेल खाता है। बल्लालसेन ने १०६६ मे राज्य त्यारम्भ किया था । तो ऋब सेनवंश का क्रम यो लिखा जा सकता है।

| बीरसेन            | • • • | • • • | • • • | •••   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| सामन्तसेन         | •••   | •••   | •••   | • • • |
| हेमन्तसेन         | •••   | •••   | •••   | • • • |
| विजयसेन वा सुखसेन | •••   |       | • • • | • • • |
| बल्लालसेन         |       | •••   | • • • | १०६६  |
| लदमण्सेन          | •••   | •••   | • • • | ११०१  |
| माधवसेन           | • • • | * • • | •••   | ११२१  |
| केशवसेन           | • • • | •••   | •••   | ११२२  |
| लछमनिया           | •••   | •••   | •••   | ११२३  |
|                   |       |       |       |       |

बल्लालसेन का समय १०६६ ई० समय प्रकाश के अनुसार है। यदि इस को प्रमाण न मानै श्रीर फारसी लेखको के श्रनुसार लछमिनया के पहले नारायण इत्यादि श्रीर राजाश्रो को भी मानै तो बल्लालसेन श्रीर भी पीछे जी पहेंगे। तो श्रव जयदेव जी लद्दमण्हेन की सभा मे थे कि नहीं यह विचारना चाहिए। हमारी बुद्धि से नहीं थे। इस के दृढ प्रमाण है। प्रथम तो यह कि उमापतिधर जिस ने विजयसेन की प्रशस्ति बनाई है वह जयदेव जी का सम साम-यिक था, तो यदि यह मान लें कि जयदेव उमापित गोबर्द्धनादिक सब सौ बरस से विशेष जिए है तब यह हो सकता है कि ये बिजयसेन श्रीर लद्मण दोनो की सभा में थे। दूसरे चन्द ने जिस का जन्म ११५० सन् के पास हे ऋपने रायसा मे प्राचीन कवियो की गराना में जयदेव को लिखा है \* तो सौ ड़ेढ़ सौ वर्ष पूर्व हुए बिना जयदेव जी की कविता का चर के समय तक जगत् मे त्रादरणीय होना असम्भव है : गोबर्द्धन ने अपनी सप्तशती में 'सेन कुल तिलक भूपति'' इतना ही लिखा, नाम कुछ न दिया, किन्तु उस की टीका में "प्रवरसेन नामा-इति'' लिखा है । श्रव यदि प्रवरसेन, हेमन्तसेन या विजयसेन का नामान्तर मान लिया जाय स्त्रीर यह भी मान लिया जाय कि जयदेव जी की कविता बहुत जल्दी ससार में फैल गई थी और समय प्रकाश का बल्लाल का समय भी प्रमाण किया जाय तो यह अनुमान हो सकता है कि विजयसेन के समय में उस से कुछ ही पूर्व सन् १०२५ से १०५० तक में किसी वर्ष में जयदेव जी का प्राकट्य है ग्रीर ऐसा ही मानने से अपनेक विद्वानों की एक वाक्यता भी होती है। यहा पर

<sup>\*</sup> भुजगप्रयात — प्रथमं भुजंगी सुधारी ग्रहंन । जिनें नाम एकं क्रानेकं कहन ॥
 द्वती लम्भय देवत जीवतेल । जिने विश्वराख्यो बलीमंत्र सेस ॥
 चवं वेद बंभ हरी कित्ति भाषी । जिनें प्रम्म साप्रम्म ससार साषी ॥
 तृती भारती व्यास भारत्थ भाष्यो । जिनें उत्त पारत्थ सारत्थ साष्यो ॥
 चवं सुक्सदेव परीषत्त पाय । जिनें उद्ध्यो अब्ब कुर्वस रायं ॥
 नरं रूप पचम्म श्रीहर्ष सारं । नलैराय कठ दिनें पद्ध हार ॥
 छटं कालिदासं सुभाषा सुबद्ध । जिनें बागवानी सुवानी सुबद्धं ॥
 कियो कालिका मुक्ख वास सुसुद्धं । जिनें सेत बध्योति भोज प्रबद्धं ॥
 सतं उडमाली उलाली किवच । जिने बुद्धि तारंग गागा सरिगं ॥
 जयदेव ब्रहं किव किवजरायं । जिने बेवबं कित्ति गोविंद गायं ॥
 गुरं सब्ब कब्बी लहू चद कब्बी । जिनें दिसेयं देवि सा स्रंग हब्बी ॥
 कवी कित्तिकित्त उकती सदिक्खी । तिनें कोउ चिशकवीचद भक्खी ॥

समय विषयक बटिल श्रोर नीरस निर्णय जो बगला श्रोर श्रङ्गरेज़ी ग्रन्थों में है वह न लिख कर सार लिख दिया है। इस से ''जयदेव चरित'' इत्यादि बगला श्रेन्थों में जो जयदेव जी का समय तैरहवी या चीदहवीं शताब्दी लिखा है वह श्रप्रमाण होकर यह निश्चय हुश्रा कि जयदेव जी ग्यारहवीं शताब्दी में उत्पन्न हुए हैं।

जयदेव जी की बाल्यावस्था का सविशेष वर्णन कछ नहीं मिलता । श्रत्यन्त ह्योटी अवस्था में यह मातपितविहीन हो गए थे यह अनुमान होता है। क्योंकि विष्णुस्वामि चरितामृत के अनुसार श्रो पुरुषोत्तमन्तेत्र में इन्हों ने उसी सम्प्रदाय के किसी परिडत से पढ़ी थी। इन के विवाह का वर्णन श्रीर भी श्रद्भुत है। एक ब्राह्मण ने अनुपत्य होने के कारण जगनाथ देव की बड़ी आराधाना कर के एक कन्या रत्न लाभ किया था। इस कन्या का नाम पद्मावती था। जब यह कन्या विवाह योग्य हुई तो जगन्नाथ जी ने स्थान में उस के पिता की आजा किया कि हमारा भक्त जयदेव नामक एक ब्राह्म ए ब्राप्त वृत्व के नीचे निवास करता है. उस को तम अपनी कन्या दो। ब्राह्मण कन्या को लेकर जयदेव जी के पास गया। यद्यपि जयदेव जो ने श्रापनी श्रानिच्छा प्रकाश किया तथापि देवादेशानुसार ब्राह्मण उस कन्या को उन के पास छोड कर चला स्त्राया। जयदेव जी ने जब उस कन्या से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है तो पद्मावती ने उत्तर दिया कि आज तक हम पिता की आजा में थे. अब आप की दासी है । ग्रहण की जिए वा परित्याग की जिए, मै श्राप का दासत्व न छोड़ंगी। जयदेव जी ने उस कत्या के मख से यह सन कर प्रसन्न हो कर उस का पाणि प्रहण किया। अपनेक लोगों का मत है कि जयदेव जी ने पूर्व में एक विवाह किया था उस स्त्री के मृत्य के पीछे उदास होकर पुरुषोत्तमत्तेत्र में रहते थे। पद्मावती उन की दूसरी स्त्री थी। इन्हीं पद्मावती के समय, ससार में ब्यादरशीय कविता रत्न का निकष गीतगोबिन्द काव्य जयदेव जी ने बनाया।

गीतगोविन्द के सिवा जयदेव जी की श्रीर कोई कविता नहीं मिलती। प्रसन्न-राघव पक्षघरी चन्द्रालोक श्रीर सीताबिहार काव्य विदर्भ नगर वासी कौडिन्य-गोत्रोद्भव महादेव पिएडत के पुत्र दूसरे जयदेव जी के बनाए है, जिन का काव्य में पीयूषवर्ष श्रीर न्याय में पच्चघर उपनाम था, वरञ्च श्रमेक विद्वानों का मत है कि तीन जयदेव हुए हैं, यथा गीतगोविन्दकार, प्रसन्नराघवकार श्रीर चन्द्रालोक-कार जिन का नामान्तर पीयूषवर्ष है।

पद्मावती के पाणिप्रहण के पीछे जयदेव जी अपने स्थापित इष्टदेव की सेवा निर्वाहार्थ द्रव्य एकत्र करने की इच्छा से वा तीर्थाटन और धर्मों-पदेश की इच्छा से निज देश छोड़ कर बाहर निकले। श्रीकृन्दावन की यात्रा

जीवन-चरित १३५

कर के जयपुर वा जयनगर होते हुए जयदेव जी मार्ग मे चले जाते थे कि डाकु श्रो ने धन के लोभ से उन पर श्राक्रमण किया श्रीर केवल धन ही नहीं लिया, वरख्न उन के हाथ पैर भी काट लिए। कहते है कि किसी धार्मिक राजा के कुछ भृत्य लोग उसी मार्ग से जाते थे। उन लोगो ने जयदेव जी की यह दशा देखा ऋौर ऋपने राज्य में उन को उठा ले गए। वहा श्रौषघ इत्यादि में कुछ इन का शरीर स्वस्थ हु श्रा । इसी श्रवसर में चोर भी उस नगर में श्राए श्रौर साध वेश में उस नगर के राजा के यहां उतरे। तब राजा के घर मै जयदेव जी का बड़ा मान था श्रीर दान धर्म सब इन्हीं के द्वारा होता था। जयदेव जी नै इन साधु वेशघारी चोरो को ऋच्छी तरह पहचान लिया श्रौर यदि वे चाहते तो भली भाँति श्रपना बदला चुका लेते, परन्तु उन के सहज उदार श्रीर दयालु चित्त मे इस बात का ध्यान तक न श्राया, वरख दानादिक देकर उन का बड़ा त्रादर किया। बिदा के समय भी उन का बड़े सत्कार से ऋच्छी बिदाई देकर बिदा किया और राजा के दो नौकर साथ कर दिये कि अपनी सरहद तक उन को पहुंचा त्रावे । मार्ग में राजा के ब्रानुचर ने उन चोरो से पूछा कि इन साधू जी ने और लोगों से विशेष कर आप का आदर क्यों किया। इस पर उन चारडाल चोरो ने यह उत्तर दिया कि जयदेव जी पहिले एक राजा के यहा रहते थे. इन्हों ने कुछ ऐसा दुष्कर्म किया कि राजा ने इम लोगों को इन के प्राण हरने की आजा दिया, किन्तु दया परवश हो कर हम लोगो ने इन के प्राण नहीं लिए, केवल हाथ पैर काट कर छोड़ दिया। इसी बात के छिपाने के हेतु जयदेव ने हमलोगो का इतना ऋादर किया। कहते है कि मनुष्यो को आधारभूता पृथ्वी इस अनर्थ मिथ्याप्रवाद को न सह सकी श्रीर द्विधा विदीर्ण हो गई। वे चोर सब उसी पृथ्वीगर्त में इब गए ऋौर परमेश्वर के ऋनुग्रह से जयदेव जी के भी हाथ पैर फिर से यथावत हो गए। अनुचरों के द्वारा यह बृत्तान्त सुन कर श्रीर जयदेव जी से पूर्व्ववृत्त जान कर राजा ऋत्यन्त चमत्कृत हुन्ना । स्नाश्चर्य घटना अविश्वासी विद्वानों का मन है कि जयदेव जी ऐसे सहदय थे कि उन के सहज स्वभाव पर रीक्त कर लोगों ने यह गल्प कल्पित कर ली है।

तदनन्तर जयदेव जी ने श्रपनी पत्नी पद्मावती को भी वहीं बुला लिया। कहते हैं कि एक वेर उस राजा को रानी ने ईषांवश पद्मावती की परीचा करने को उस से कह दिया कि जयदेव जी मर गए। उस समय जयदेव जी राजा के साथ कहीं बाहर गए थे। पतिप्राण पद्मावतों ने यह सुनते ही प्राण परित्याग कर दिया। जब जयदेव जी श्राए श्रोर उन्हों ने यह चिरत देखा तो श्रीकृष्ण नाम सुना कर उस को पुनर्जीवन दिया, किन्तु उस ने उठ कर कहा कि अब श्राप हम को श्राज्ञा ही दीजिए, हमारा इसी में कल्याण है कि हम श्राप के सामने

परमधाम जायं श्रौर तदनुसार उस ने फिर शरीर नहीं रक्खा । जयदेव जी इस से उदास होकर श्रपनी जन्मभूमि केंदुली ग्राम में चले श्राए श्रौर फिर यावत् जीवन वहीं रहे ।

श्री जयदेव जी के गीतगोविंद के जोड़ पर गीतगिरीश नामक एक काव्य बना है, किन्तु जो बात इस में है वह उस में सपने में भी नहीं है।

गीतगोविंद के ब्रानेक टीकाकार भी हुए है, यथा उदय जो खास गोवर्द्धना-नार्य का शिष्य था श्रीर जयदेव जी से भी कुछ पढा था। एक टीका उस की बनाई है और पीछे से अनेक टीका बनी है। उदयन की टीका जयदेव जी के समय मैं बन चुको थी श्रीर इस मै कोई सन्देह नहीं कि गीतगोविद जयदेव जी के जीवन काल ही से सारे ससार मै प्रचलित हो गया था। गीतगोविद दिच्छा में बहुत गाया जाता है ऋौर बाला जी में सीढियो पर द्राविड़ लिपि में खुदा हुआ है। श्री बल्लभाचार्य्य सम्प्रदाय में इस का विशेष भाव है, वरञ्च श्राचार्य्य के पत्र गोसाई बिहलनाथ जी की इस के प्रथम श्रष्टपदी पर एक रसमय टीका भी बडी सुन्दर है, जिस में दशावतार का वर्णन श्रुगार परत्व लगाया है। वैष्णवों में परिपाटी है कि अयोग्य स्थान पर गीतगोविद नहीं गाते । क्योकि उन का विस्वास है कि जहा गीतगोविद गाया जाता है वहा अवश्य भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इस पर वैष्णुवो मे एक स्त्राख्यायिका प्रचलित है। एक बुद्धिया को गीतगोविंद की ''धीर समीरे यमुना तीरें' यह ऋष्टपदी याद थी। वह बुदिया गोबर्द्धन के नीचे किसी गाव मैं रहती थी। एक दिन वह बुदिया अपने बैंगन के खेत में पेड़ों को सींचती थी श्रीर श्रष्टपदी गाती थी, इस से ठाकुर जी उस के पीछे पीछे फिरे। श्रीनाथ जी के मन्दिर में तीसरे पहर को जब उत्थापन हुए तो श्री गोसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी का बगा फटा हुआ है श्रीर बैंगन के काटे श्रीर मिट्टी लगी हुई है। इस पर जब पूछा गया तो उत्तर मिला कि श्रमुक बुढिया ने गीतगोविद गाकर हम को बुलाया इस से काटे लगे. क्योंकि वह गाती गाती जहा जहा जाती थी मैं उस के पीछे फिरता था । तब से यह आजा गोसाई जी ने वैष्णवो में प्रचार किया कि कुस्थान पर कोई गीतगोविद न गावे।

किम्बदन्ती है कि जयदेव जी प्रति दिवस श्रीगङ्गा स्नान करने जाते थे। उन का यह अम देख कर गङ्गा जी ने कहा कि तुम इतनी दूर क्यो परिश्रम करते हो, हम तुम्हारे यहा श्राप श्रावैगे। इसी से श्रजयनद नामक एक घार में गङ्गा श्रव तक केंद्रली के नीचे बहती है।

जयदेव जी विष्णुःखामी सम्प्रदाय में एक ऐसे उत्तम पुरुष हुए है कि सम्प्र-दाय की मध्यावस्था में मुख्यत्व करके इन का नाम लिया गया है। यथा—

### विस्णुस्वामिसमारम्भा जयदेवादिमध्यगा । श्रीमद्रह्मभपर्य्यन्तांस्तुमोगुरुपरम्पराम् ॥ १॥

जयदेव जी का पवित्र शरीर केंदुली ग्राम में समाधिस्थ है। यह समाधि मन्दिर सुन्दर लतास्रों से वेष्ठित हो कर स्रापनी मनोहरता से स्रद्यापि जयदेव जी के सुन्दर चित्त का परिचय देता है।

"जयदेव जी नितान्त करुण हृदय और परम धार्मिक थे। मिक्त विलिस्ति महत्व छटा और अनुपम प्रीति व्यञ्जक उदार भाव यह दोनो उन के अन्त करुण में निरन्तर प्रतिभासित होते थे। उन्हों ने अपने जीवन का अर्द्ध काल केवल उपासना और धर्मघोषना में व्यतीत किया। वैष्णुव सम्प्रदाय में इन के ऐसे धार्मिक और सहृदय पुरुष विरले ही हुए है।"

जयदेव जी एक सत्किव थे, इस में कोई सन्देह नहीं। यद्यपि कालिदास मवभूति भारिव इत्यादि से वह बढ़ कर किव थे मह नहीं कह सक्ते। बङ्गभूमि में तो कोई ऐसा सत्किव आज तक हुआ नहीं। ''लिलितपदिवन्यास और अवस्य मनोहर अनुप्रास की छुटा निबन्धन से जयदेव की रचना अत्यन्त ही चमत्का-रिस्यी है मधुर पद विन्यास में तो बड़े २ किव भी इस से निस्सन्देह हारे हैं"।

जयदेव जी का प्रसिद्ध प्रन्थ गीतगोविन्द बारह सर्गों में विभक्त है। जिस में पूर्व में श्लोक श्लौर फिर गीत कम से रक्खे है। इस प्रन्थ में परस्पर विरह, दूती, मान, गुण कथन श्लौर नायक का श्रनुनय श्लौर तत्पश्चात् मिलन यह सब वर्णित है। जयदेव जी परम वैष्ण्व थे। इस से उन्हों ने जो कुछ वर्णन किया है श्लायन्त प्रगाढ़ मिल पूर्ण हो कर वर्णन किया है। इन्हों ने इस काव्य में श्लपनी रस-शालिनी रचना शक्ति श्लौर चित्तरञ्जक सद्भाव शालित्व का एक शेष प्रदर्शन दिया है। पण्डितवर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर स्वप्रणीत सस्कृत विषयक प्रस्ताव में लिखते हैं 'इस महाकाव्य गीतगोविन्द की रचना जैसी मधुर कोमल श्लौर मनोहर हैं उस तरह की दूसरी कविता सस्कृत-भाषा में बहुत श्लप्त है। वरञ्च ऐसे लिखत पद विन्यास, श्रवन मनोहर, श्लनुप्रास छटा श्लौर प्रसाद गुण श्लौर कही नहीं है।'' वास्तव से रचना विषय में गीतगोविन्द एक श्लपूर्व पदार्थ है। श्लौर तालमानों के चातुर्य से श्लौर श्लोनक रागों के नाम के श्लनुकूल गीतों में श्लब्द से स्पष्ट बोध होता है कि जयदेव जी गाना बहुत श्लब्छा जानते थे। कहते है कि गीतगोविन्द को श्लापदी श्लीर श्लाप्त नाम से भी लोग पुकारते है।

अप्रनेक विद्वानों ने लिखा है गीतगोविन्द विक्रमादित्य की सभा में गाया जाता था। किन्तु यह कथा सर्वथा अअद्धेय है। यह कोई और विक्रम होगे जिन की समा में गीतगोविन्द गाया जाता था, क्योंकि शकारि विक्रम के स्रमेक सौ वर्ष पश्चात् जयदेव जी का जन्म है। हा किलङ्ग कर्णाट प्रभृति देश के राजास्रों की सभा में पूर्व में गीतगोविद निस्सन्देह गाया जाता था। बरञ्च जोनराज ने स्रवनी राजतरिंगणी में लिखा है कि श्रीहर्ष जब क्रम सरोवर के निकट भ्रमण करते उन दिनों गीतगोविन्द उन की सभा में गाया जाता था।

कहते हैं कि "प्रिये चारुशीले" इस श्रष्टपदी में "स्मरगरल खरडन मम शिरिस मरडन" इस पद के श्रागे जयदेव जी की इच्छा हुई कि "देहि पद पल्लव-मुदार" ऐसा पद दें, किन्तु प्रभु के विषय में ऐसा पद देने को उन का साहस नहीं पड़ा, इस से पुस्तक छोड कर श्राप स्नान करने चले गए। मक्तवत्सल, मक्तमनोरथपूरक भगवान इस समय स्नान से फिरते हुए जयदेव जी के वेश में घर में श्राए। प्रथम पद्मावती ने जो रसोई बनाई थी उस को मोजन किया, तदनन्तर पुस्तक खोल कर 'देहि पदपल्लवमुदार'लिख कर शयन करने लगे। इतने में जयदेव जी श्राए तो देखा कि पतिप्राणा पद्मावती जो बिना जयदेव जी को मोजन कराये जल भी नहीं पीती थी वह मोजन कर रही है। जयदेव जी ने भोजन का कारण पूछा तो पद्मावती ने श्राश्चर्यपूर्वक सब दृत्त कहा। इस पर जयदेव जी ने जाकर पुस्तक देखा तो "देहि पदपल्लवमुदार" यह पद लिखा है। वह जान गए कि यह सब चरित्र उसो रिक्कशिरोमिण भक्तवत्सल का है। इस से श्रानन्द पुलिकत हो कर पद्मावती की थाली का श्रन्न खा कर श्रपने को इतार्थ माना।

कहते हैं कि पुरी के राजा सात्विकराय ने ईर्षापरवश होकर एक जयदेव जी की कविता की माति अपना भी गीतगोविन्द बनाया था। इस मगड़े को निवटाने को कि कौन गीतगोबिन्द अच्छा है दोनो गीतगोविन्दो को पिएडतो ने जगन्नाथ जी के मदिर में रख कर बन्द कर दिया जब यथा समय द्वार खुला तो लोगों ने देखा कि जयदेव जी का गीतगोविन्द श्री जगन्नाथ जी के हृदय में लगा हुआ है और राजा का दूर पड़ा है। यह देखकर राजा आत्महत्या करने को तयार हुआ। तब श्री जगन्नाथ जी ने उस के सबोधन के वास्ते आजा किया कि हम ने तेरा भी अङ्गीकार किया, शोच मत कर।

तगी दन्गोविश्रङ्गरेजी गद्य में सर विलियम जोन्स कृत, पद्य में स्नानरल्ड साहब कृत, लैटिन में लासिन कृत, जर्मन में रकार्ट कृत, ऐसे ही अनेक भाषास्त्रों में श्रनेक जन कृत अनुवादित हुआ है। हिन्दी में इन के छन्दोबद्ध तीन अनुवाद हैं। प्रथम राजा डालचन्द की आजा से रायचन्द नागर कृत, द्वितीय अमृतसर कें- प्रसिद्ध भक्त स्वामी रत्नहरीदास कृत श्रीर तृतीय इस प्रवन्ध के लेखक हरिश्रन्द्र कृत । इन श्रनुवादों के श्रितिरिक्त द्राविङ् श्रीर कार्णाटादि भाषाश्रो में इस के श्रपरा पर श्रन्य श्रनेक श्रनुवाद हैं।

लोग कहते है कि अयरेव जी ने गीतगोबिन्द के श्रितिरक्त एक ग्रन्थ रित-मञ्जरी भी बनाया था, किन्तु यह श्रमूलक है। गीतगोबिन्दकार की लेखनी से रितमञ्जरी सा जघन्य काव्य निकले यह कभी सम्भव नहीं। एक गङ्गा की स्तुति में सुन्दर पद जयदेव जी का बनाया हुग्रा श्रीर मिलता है वह उन का बनाया हुग्रा हो तो हो।

इस भाति स्रनेक सौ बरस हुए कि श्रीजयदेव जी इस पृथ्वी को छोड़ गए । किन्तु स्रपनी कविता वल से हमारे समाज में वह सादर स्राज भी विराजमान हैं । इन के स्मरण के हेतु केन्दुली गाव में स्रव तक मकर की सक्रान्ति को एक बड़ा भारी मेला होता है, जिस में साठ सत्तर हज़ार वैष्ण्व एकत्र हो कर इन की समाधि के चारो स्रोर सकीर्तन करते हैं ।

### महात्मा मुहम्मद ।

जिस समय ग्रारव देश वाले बहुदेबोपासना के घोर श्रान्थकार में फंस रहे थे उस समय महात्मा मुहम्मद ने जन्म ले कर उन को एकेश्वर वाद का सदुपदेश दिया। ग्रारव के पश्चिम ईसामसीह का मित्तपथ प्रकाश पा चुका था किन्तु वह मत ग्रारव फारस इत्यादि देशों में प्रवल नहीं था ग्रीर न ग्रारव ऐसे कट्टर देश में महात्मा मुहम्मद के श्रातिरिक्त श्रीर किसी का काम था कि वहां कोई नया मत प्रकाश करता। उस काल के ग्रारव के लोग मूर्ख, स्वार्थतत्पर, निर्दय श्रीर बन्यपशुत्रों की भाति कट्टर थे। यद्यपि इन में से श्रानेक श्रापने को इबराहीम के वश का बतलाते श्रीर मूर्ति पूजा बुरी जानते, किन्तु समाजपरवश्च होकर सब बहुदेवोपासक बने हुए थे। इसी घोर समय में मक्के से मुहस्मदचन्द्र का उदय हुश्रा श्रीर एक ईश्वर का पथ परिष्कार रूप से सब को दिखलाई देने लगा।

महात्मा मुहम्मद इबराहीम के वंश में इस क्रम से हैं — इबराहीम, इसमाईल, कबजार, हमल, सलमा, अलहौसा, अलीसा, ऊद, आद, अदनान, साद, नजार, मबर, अलपास, बदरका, खरीमा, किनाना, नगकर, मालिक, फहर, गालिब, लवी, काब, मिरह, कलाव, फजी, अबद्मनाफ, हाशिम, अबदुल मतलब, अब्दुल्लाह और इनके अबुल कासिम मुहम्मद ।

श्रवदुलमतलव के श्रनेक पुत्र थे, जैसा हमजा, श्रव्वास, श्रव्तालिव श्रवु-लह्व, श्रइंदाक । कोई कोई हारिस, हजब, हक्म, जरार जुबैर, कासमे श्रसगर, श्रवदुलकावा श्रीर मक्म को भी कुछ विरोध से श्रवदुल मतलव का पुत्र मानते हैं । इन में श्रव्दुल्लाह श्रीर श्रवीतालिव एक मा से हैं । श्रवीतालिव के तीन पुत्र श्रकील, जाफर श्रीर श्रली । यह श्रली महात्मा मुहम्मद के मुसलमानी सत्य मत का प्रचार करने के मुख्य सहायक श्रीर रात दिन के इन के दुख मुख के साथी थे श्रीर यह श्रली जब महात्मा मुहम्मद ने दूतत्व का दावा किया तो पहिले पहल मुसल्मान हुए ।

महात्मा मुहम्मद की मा का नाम श्रामिना है, जो श्रवद्मनाफ के दूसरे बेटे बहब की बेटी है श्रीर श्रादरणीय श्रली की मा का फातमा है जो श्रसद की बेटी है श्रीर यह श्रसद हाशिम के पुत्र है। इस से मुहम्मद श्रीर श्रली पितृकुल श्रीर मातृकुल दोनो रीति से हाशिमी हैं।

महात्मा मुहम्मद १२ वी रबीउल ख्रौवल सन् ५६६ ईस्वी को मक्का में मैदा हुए।

महात्मा मुहम्मद के पिता के इन के जन्म के पूर्व [ एक लेखक के मत से

इन के जन्म के दो वर्ष पीछे ] मर जाने से उन के दादा इन का लालन पालन करतें थे। श्रारव के उस समय की अप्रतम्य रीति के अनुसार कोई टाई अनाथ लड़के को द्घ नहीं पिलाती थी त्रीर इस में वहाँ की स्त्रियाँ स्त्रमगल समभती थी, किन्तु " त्र्यलीमा नामक \* एक स्त्री ने इन को दूध पिलाना स्वीकार किया। इस दाई को बालक ऐसा हिए लग गया कि एक दिन अलीमा ने आकर महात्मा महम्मद की माता श्रमीना से कहा कि मक्के में सक्रामक रोग बहुत से होते हैं इस से इस बालक को मै अपने साथ जगल में ले जाऊगी। उन की मा ने स्राज्ञा दे दी स्रोर साढे चार वर्ष तक महत्मा मुहम्मद श्रलीमा के साथ वन में रहे। परन्तु इन के दैवी चमत्कार से कुछ शङ्का कर के दाई फिर इन को इन की माता के पास छोड गई। इन की खु बरस की अवस्था में इन की माता अमीना का भी परलोक हुआ और श्राठ बरस की श्रवस्था में इन के दादा श्रवदुल मतलब भी मर गए। तब से इन के सहोदर पितृव्य अवीताशिव पर इन के लालन पालन का भार रहा। अवीतालिव महत्मा मुहम्मद के बारह श्रौर पितृत्यो मे इन के पिता के सहोदर भ्राता थे। हाशिम महात्मा मुह्म्मद के परदादा का नाम था श्रौर यह मनुष्य ऐसा प्रसिद्ध हुआ कि उस के समय से उस के वश का नाम हाशिमी पड़ा। यहा तक कि मक्का श्रीर मदीने का हाकिम श्रव भी "हिशिमियो के राजा" के पद से पुकारा जाता है। अन्रबुल मतलब महात्मा मुहम्मद को बहुत चाहते थे श्रीर यह नाम भी उन्हीं का रक्खा हुन्रा था। इस हेतु मरती समय त्रवीतालिव को बुला कर महात्मा मुहम्मद की बांह पकड़ा कर उन के पालन के विषय में बहुत कुछ कह सुन दिया था। ऋवीतालिब ने पिता की शिक्षा के ऋनुसार महात्मा मुहम्मद के साथ बहुत अञ्च्छा बरताव किया अौर इन को देश श्रौर समय के अनुसार शिचा दिया श्रीर व्यापार भी सिखलाया ।

उन्हों ने रीति मत विद्या शिक्ता किया था इस का कोई प्रमाण नहीं मिला। प्रचीस बरस की अवस्था तक पशु चारण के कार्य में नियुक्त थे। चालीस बरस की अवस्था में उन का धर्म भाव स्फूर्ति पाया। ईश्वर निराकार है, और एक अद्वितीय है; उन की उपासना बिना परित्राण नहीं है। यह महासत्य अरब के बहु-देवोपासक आचार भ्रष्ट दुर्दान्त लोगों में वह प्रचार करने को आदिष्ट हुए। तंता-लीस बरस की अवस्था के समय में अग्निमय उत्साह और अरल विश्वास से प्रचार में प्रवृत्त हुए। "रजोतः सहुदा" नामक मुहम्मदीय धर्म प्रन्थ में उन की उक्ति कह कर ऐसा उल्लिखित है। "हमारे प्रति इस समय ईश्वर का यह आदेश है कि

<sup>\*</sup> An Athiopian Female Slave.

निशा जागरण कर के दीन हीन लोगो की श्रवस्था हमारे निकट निवेदन करो. स्रालस्य शय्या में जो लोग निद्रित है उन लोगों के बदले तुम जागते रहो. सख-प्रह में श्रानन्द बिह्नल लोगों के लिए श्रश्रवर्षण करों।" पैगम्बर महम्मद जब ईश्वर का स्पष्ट ब्रादेश लाभ करके ज्वलन्त उत्साह के साथ पौत्तलिकता के श्रीर पाप।चार के विरुद्ध खड़े हुए श्रीर "ईश्वर एकमात्र श्रद्धितीय है" यह सत्य स्थान स्थान में गम्भीरनाद से घोषना करने लगे. उस समय वह अनेले थे। एक मनुष्य ने भी उन को सम विश्वासी रूप से परिचित होकर उन के उस कार्य मे सहानुभति दान नहीं किया। किन्तु उन्हों ने किसी की मुखापेचा नहीं किया, किसी का अनुमात्र भय नहीं किया बुद्धि विचार तर्क की तसीमा मे भी नहीं गये. प्रभ का आदेश पालन करना ही उन का हढ ब्रत था। जब वह ईश्वर के आदेश से ''ला इलाह एलिल्लाह'' ( ईश्वर एक मात्र ऋदितीय है ) इस सत्य प्रचार मे प्रवृत्त हए, तब सब ऋरबी लोग उन के कई पितृब्य श्लीर समस्त ज्ञाति सम्बन्धी निज अवलिम्बत धर्म के विरुद्ध वाक्य सुन कर भयानक क्रोधान्ध हुए श्रीर उन के स्वदेशीय और स्रात्मीय गन "महम्मद मिथ्याबादी स्रीर एन्द्रजालिक है" इत्यादि उक्ति कह के उन के प्रति श्रीर सवो का मन विरक्त श्रीर श्रविश्वस्त करने लगे। स्वजन सम्बन्धियों के द्वारा क्लेश श्रपमान प्रहार यन्त्रना आदि उन को जितनी सह्य करनी पड़ी थी उतनी दूसरे किसी महापुरुष को नहीं सहनी पड़ी। विपरीत लोगो के प्रस्तराघात से उन का शरीर चृत विच्नत हुआ था। किसी के प्रस्तराघात से उन का दो दात भग्न श्रीर श्रोठ विदीर्श तथा ललाट श्रीर बाह ब्राहत हुन्ना था। किसी शत्रु ने उन को ब्राक्रमण कर के उन का मुखमण्डल ककड मय मृत्तिका मे घर्षन किया था, उस से मुंह चत विचत श्रीर शोनिताक्त हुश्रा था। एक दिन किसी ने उन के गले में फासी लगा कर स्वास रोध्य कर के उन को बंध करने का उपक्रम किया था। एक दिन किसी ने उन का गला लक्ष करके करवालाघात किया था तब गह वर मै छिपकर उन्हों ने अपने प्राण की रचा किया था। कई वार उन की जीवनाशा कुछ भी नहीं थी। एक दिन उन के पितृत्व श्रीर जातिवर्ग उन को बच करने को कृत संकल्प हुए थे। उन की प्रियतमा दृहिता फातिमा ने जान कर रोते रोते उन से निवेदन किया, उस मे धर्मावीर विश्वासी महम्मद श्रकतोभय भाव से बोले कि वत्से ! मत रो. हम को कोई वध नहीं कर सकेगा, हम उपासनारूप ऋस्न धारण करेंगे, विश्वास बर्म्म से आवृत होगे। जब हजरत महम्मद को प्रहार क्षत कलेवर श्रौर निःसहाय देख कर उन के पितृव्य हमजा महाक्रोध से अ्रबुलहब श्रीर अ्रबुजोहल प्रभृति मुहम्मद के परमश्त्रु पितृन्य ब्रीर दूसरे २ ज्ञाति सम्बन्धियो को प्रहार करने जाते थे, उस समय वह बोले, "जिन ने इम को सत्यधर्म प्रचार के हेत्र मनुष्य मण्डली में प्रेरण किया है उस

जीवन-चरित १४३

सत्य परमेञ्चर के नाम पर शपथ कर के हम कहते है, यदि तम सुतीच्या करवाल के द्वारा नीच बहुदेवीयासक लोगों को निहत करो श्रीर उसी भाव से हमारी सहा-यता करने को अप्रसर हो तो तम अपने को शोखित में कलकित कर के पुन्यमक सत्य परमेश्वर से दर जा पड़ोगे। ईश्वर के एकत्व मै श्रीर हम उन के प्रेरित हैं इस सत्य का विश्वास जब तक न करोगे तब तक तुम को युद्ध विवाद मैं कोई फला नहीं होगा । पितव्य यदि तुम वात्सल्यरूप श्रीषध हम को प्रदान करने चाहते हो. श्रीर हमारे आहत हृदय में श्रारोग्य का श्रीषघ लेपन करना चाहते हो. तो ''ला इलाह इलेल्लाह महम्मदरसुनल्लाह'' ( ईश्वर एकमात्र ऋदितीय ऋौर महम्मद उस का प्रेरित है ) यह वाक्य उच्चारण करो। यह सन कर हमजा विश्वासी होकर कलमा उच्चारण पूर्वक एक ईश्वर के धर्म में दीवित हए। तीन बरस शत्र मण्डली से ऋवरुद्ध हो कर हजरत महम्मद को महा क्लेश में एक गिरिगृहा में कालयापन करना पड़ा था। इस बीच में बहुत से मनुष्यों ने उन के साथ उस उन्नत विश्वास में योग दिया था श्रीर उन के निकट एक ईश्वर के धर्म मै दीवित हुए थे। ईश्वर की ऋाज्ञापालन के लिए वह दश वरस मक्का नगर में श्रपरिसीम क्लेश श्रीर श्रत्याचार सहन कर के पीछे मदीना नगर मे चले गए। वहा शत्रुगन से त्राकान्त होकर उन लोगों के त्रानुरोध से और त्रावाहन से युद्ध करने को बाध्य हुए। वह विपन्न ऋत्याचारित होकर कभी तनिक भी भीत ऋौर संकुचित नहीं हुए थे। जितनी वाधा श्रीर विघ्न उपस्थित होता था उतना ही श्रिधिक उत्साहानल से प्रज्वलित हो उठते थे। सब विष्न श्रितिक्रम कर के श्रुटल विश्वास से वह ईश्वारादेश पालन व्रत में हदवती थे। वह ईश्वर और मनुष्य के प्रभु भृत्य का सम्बन्ध अपने जीवन में विशेष भाति प्रदर्शन करा गए है। वह खामी ब्रादेश शिरोधार्य कर के खर्गीय तेज ब्रौर ब्रालीकिक प्रभाव से कोटि कोटि मनुष्य को श्रन्धेरे से ज्योति मै लाए । लच्च लच्च जन का सासारिक बल एक विश्वास के बल से चूर्ण कर के जगत् मे श्रद्धितीय ईश्वर की महिमा को मही-यान् किया । एकेश्वर की पूजा ऋौर सत्य का राज्य प्रतिष्ठित किया। प्रभु का श्रादेशपालन के हेतु सब प्रकार का दारिद्र क्लेश श्रपमान श्रीर श्रात्मीय जन का निग्रह श्रम्लान बदन से सिर नोचा कर के सहन किया। धन्य! ईश्वर के विश्वास किङ्कर महम्मद ! श्राज मुसलमान धर्म के प्रवर्त्तक ईश्वर के श्राजाकारी विश्वस्त भृत्य मुहम्मद के नाम ऋौर उन के प्रवर्तित पवित्र एकेश्वर के धर्मा मे एशिया से योरोप अफ्रीका तक कोटि कोटि मुसलमान एक सूत्र मे अथित है। वह ऐसा ऋाश्चर्य धर्म्म का बन्धन जगत में संस्थापन कर गए है कि ऋाज दिन उस के खोलने की किसी को सामर्थ्य नही है।

## बीबी फातिमा।

भ्रव हम लोग उस का जीवनचरित्र लिखते है जिस को करोड़ो मनुष्य सिर भुकाते हैं श्रीर जिस के दामन से प्रलय पीछे करोड़ी मनुष्य को ईश्वर के सामने अपने श्रपराधों की चमा मिलने की श्राशा है। यह बीबी फातिमा मुसलमान धर्माद्याचार्य महात्मा मुहम्मद की प्यारी कन्या थी । महात्मा मुहम्मद जैसे दुहित-बत्सल थे वैसे ही बीबी फातिमा पित्रमक्त थीं। यह बाल्यावस्था ही में मातृहीना हो गई, क्योंकि इन की माता महात्मा मुहम्मद की प्रथमा स्त्री बीबी खदीजा इन को शैशवावस्था ही में लोड कर परलोक सिघारी। यद्यपि महातमा महम्मद को ऋनेक सन्तित थी पर श्रीरो का कोई नाम भी नहीं जानता श्रीर इन को श्राबाल-बद्ध वनिता सभी जानते हैं। मुहम्मद ने ऋपने मुख से कहा है कि ईश्वर ने संसार की बन स्त्रियों से फातिमा को श्रेष्ठ किया। इन्हों ने स्राठ बरस तक जिस असाधारण निष्ठा ऋौर परम श्रद्धा से पिता की सेवा की पराकाष्टा की है वैसी सन्देह है कि किसी स्त्री ने भी न की होगी श्रीर न ऐसी पितृगतपाणा नारीरत्न श्रीर कही उत्पन्न हुई होगी। मुहम्मद च्चण भर भी दृष्टि से द्र रखने में कष्ट पाते थे। पिता के ऋलौकिक दृष्टान्त ऋौर उपदेशों के प्रमाव से शैशवा-वस्था ही से इन को अत्यन्त धर्मनिष्ठा थी। इन का मुख भोला भाला सहज सौन्दर्य से पूर्ण श्रौर सतोगुणी तेज से देदी प्यमान था। कभी इन्हों ने सिगार न किया। सासारिक सुल की स्त्रोर यौवनावस्था में भी इन्हों ने तृरामात्र चित्त न दिया। धर्म्म की विमल ज्योति ऋौर ईश्वरी प्रताप इन के चिहरे से प्रगट था। धर्मसाधन श्रीर कठिन वैराग्य वतपालन ही में इन को श्रानन्द मिलता था श्रीर अनशनादिक नियम ही इन का व्यसन था। इन के समस्त चरित्र में से दो एक दृष्टान्त स्वरूप यहा पर लिखे जाते है।

महात्मा मुहम्मद के चचेरे भाई श्रौर परम सहायक श्रादरणीय श्रली से इन का विवाह हुआ श्रौर सुप्रसिद्ध हसन हुसैन इन के दो पुत्र थे।

एक बेर कुरेरावशीय श्रनेक संभ्रान्तजन महात्मा मुहम्मद के पास श्राए श्रीर बोले कि यद्यपि हमारा श्रीर श्राप का धर्म सम्बन्ध नही है पर हम श्रीर श्राप एक ही वश के श्रीर एक ही स्थान के है इस से हम लोगों की इच्छा है कि हम लोगों के यहा जो अमुक श्राप सम्बन्धी का श्रमुक से विवाह होने वाला है उस कार्य को श्राप की पुत्री फातिमा चल कर श्रपने हाथ से सम्पादन करें। महात्मा मुहम्मद ने श्रच्छा कह कर बिदा किया श्रीर फातिमा के निकट श्रा कर कहने लगे—वत्से! लोगों से सद्भाव तथा शत्रुश्रों का उत्पीड़न सहन करना श्रीर शत्रुतारूपी विष को

कृतज्ञता रूपी सुधा भाव से पान ही हमारा धर्म है। ब्राज ब्राख के ब्रानेक मान्य लोगो ने श्रपने विवाह में तम को बुलाया। यह हमारी इच्छा है कि तम वहां. जास्रो, परन्तु तुम्हारी क्या श्रनुमित है हम जानना चाहते है। फातिमा ने कहा ईश्वर श्रीर ईश्वर के भेजे हुए श्राचार्य की श्राज्ञा कीन उल्लावन कर सकता है ? हम तो आप की आज्ञाधीना दासी है, इस से हमारी सामर्थ्य नहीं कि आप की आजा टाले । हम विवाह सभा में जायंगे, परन्त शोच यह है कि हम कौन सा वस्त्र पहन के जायगे। वहा श्रीर स्त्री लोग महामूल्य वस्त्राभरणादिक धारण कर के ब्यावेगी श्रीर हमारी फटी चहर देख कर वे लोग हमारा श्रीर श्राप का उपटास करेगी। स्रबुजुहल की बहिन स्रानवा की स्त्री स्त्रीर शिवा की बेटी इत्यादि स्रनेक स्ररव की स्त्री कैसी असम्यचारिणी और मन्दप्रकृति है यह आप भली भाति जानते है और हमालन की बेटी आप के चलने की राह में काटा बिछा आती थी तथा अबसिपनान की स्त्री को आप की निन्दा के सिवा और कोई काम ही नही है. यह भी आप को अविदित नहीं ! सब उस सभा में उपस्थित रहेगी और रूम और मिस्र के बहम् लय ऋलङ्कार धारण करके मिण्णीठ के ऊँचे ऋासन पर बड़े गर्व्व से बैठेगी। उस सभा मे त्राप की कन्या को एक मैली फटी पुरानी चहर त्रोढ़ कर जाना होगा। हम को देख कर वे सब कहेगी कि इस कन्या को क्या हन्ना। इस की माता की ऋतुल सम्पत्ति क्या हो गई जो इस वेश से यहा ऋाई है। पिता ! इन लोगो को धर्माज्ञान श्रौर अन्तरचत्त नहीं है, केवल जगत् के वाह्याडम्बर में भूले है, इस से हम को देख कर वह आप की निन्दा करेगी और केवल हमारे कारण आप का अपमान होगा।

फातिमा पिता से यह कहती थी श्रीर उन के नेत्रों से जल बहता था।
महात्मा महम्मद ने उत्तर दिया—बेटी ! तुम किञ्चिन्मात्र भी सोच मत करो ।
हमारे पास उत्तम वस्त्राभरण श्रीर धन तो निस्सन्देह कुछ भी नहीं है, परन्तु
निश्चय रक्खों कि जो श्राज लाल पीले वस्त्र पहन कर श्रहकार के उद्यान में फूली
फूली दिखाई पड़ती है वे अपने दुष्कमों से कल तृण से भी तुच्छ हो कर नर्क की
श्राप्त में जलेगी । हम लोगों का वस्त्र श्रीर शोभा वैराग्य है । महात्मा महम्मद
श्रीर भी कुछ कहा चाहते थे कि फातिमा ने कहा, पिता ! च्मा की जिये श्रव विलम्ब
करने का कुछ प्रयोजन नहीं, श्राप की श्राज्ञा हम को सर्व्या शिरोधार्य्य है ।

यह कह कर बीनी फातिमा घर से निकली \* श्रीर उस विवाह सभा की श्रोर श्रवेली चली, परन्तु लिखा है कि ईश्वर के श्रनुग्रह से उन के श्रद्ध पर दिव्य

<sup>#</sup> हमारे पुराणों में भी लिखा है कि सती जब उदास हो कर दत्त के यज्ञ में

श्रमृत्य वस्त्राभरण सिंजत हो गए। कुरेश वश मे श्रीर श्ररव की स्त्री लोग श्रिभमान से फातिमा की मार्ग की प्रतीचा कर रही थी श्रीर कहती थी कि श्राज हम लोगो की सभा में महात्मा महम्मद की बेटी फटा कपडा पहन कर श्रावेगी श्रीर हम लोगो के उत्तम वस्त्राभूषण देख के श्राज वह भली भाति लिज्जत होगी इतने में विद्युल्लता की भाति साम्हने से फातिमा की शोभा चमकी श्रौर विवाहमंडप मे इन के ऋते ही एक प्रकाश हो गया। फातिमा ने नम्र भाव से सब स्त्रियों को यथायोग्य ऋभिवादन किया, परन्तु वे सब स्त्रिया ऐसी इतबुद्धि ऋौर धैर्यरहित हो गई कि वे सलाम का उत्तर न दे सकी। फातिमा का मखचद्र देख कर श्रिममानिनी स्त्रियों के हृदय-कमल मुरभा गये श्रीर श्राखों में चकचौधी छा गई। सब की सब घवड़ा कर उठ खड़ी हुई श्रीर श्रापस में कहने लगीं कि यह किस महाराज की कन्या और किस राजकुमार की स्त्री है। एक ने कहा यह देवकन्या है। दूसरी बोली, नहीं, कोई तारा टूट कर गिरा है। कोई बोली, सूर्य्य की ज्योति है। किसी ने कहा, नहीं नहीं, श्राकाश मे चन्द्रमा उतरा है परन्तु जिन के चित्त में धभ्मेवासना थी उन्हों ने कहा कि यह ईश्वरीय ज्योति है. यह अपनेक श्रतमान तो लोगों ने किये, परन्तु यह सन्देह सब को रहा कि कोई होय पर यह यहा क्यो ब्राई है १ ब्रान्त मे जब लोगो ने पड़चाना कि यह बीबी फातिमा है तो सब को ग्रत्यन्त लजा श्रीर ग्राश्चर्य हुन्ना। सब से ऊँचे त्रासन पर उन को लोगो ने बैठाया श्रीर श्राप सब सिर भुका कर उन के ब्रास पास बैठ गई। कई उन मै से हाथ जोड़ कर बोलीं, हे महापुरुष महम्मद की कन्या ! हम लोगो ने आप को बड़ा कष्ट दिया, हम लोगो के कारण जो आपके नित्य कम्मे में व्यवधान पड़ा हो उसे क्षमा कीजिए श्रीर हमारे योग्य जो कार्य्य हो श्राज्ञा कीजिये। हम लोगो को जैसा आदेश हो वैसा भोजन श्रीर शरबत आप के वास्ते सिद्ध करें। बीबी फातिमा ने विनय पूर्वक उत्तर दिया-भोजन श्रीर शरबत से हमारा सन्तोष नहीं, हमारा श्रीर हमारे पितृदेव का विषय में विराग सहज स्वभाव है। श्रनशन ब्रत हम लोगो को सस्वाद भोजन के बटले श्रत्यन्त प्रिय है। हमारा श्रीर हमारे पिता का सन्तोष ईश्वर की प्रसन्नता है। तुम लोग देवी, देवता, भूत, प्रेत इत्यादि की पूजा और पालएड छोड़ कर सत्य धर्म के प्रकाश में आ्राओ, एक

विना सिंगार किए ही चली तो मार्ग में कुबेर ने उन को उत्तम २ वस्त्राभरण पिंहना दिया। वैसे ही अनुमान होता है कि अपने आचार्य महातमा मुहम्मद की बेटी को वस्त्रहीन देख कर उन के किसी धनिक सेवक ने अपमूल्य वस्त्राभरण से २ न को सजा दिया।

जीवन चरित १४७

परमेश्वर की भक्ति करो, परस्पर बैर का त्याग श्रौर श्रापस मे प्रीति करो । श्रनेक स्त्रिया फातिमा का यह श्रतुल प्रभाव देख कर उसी समय मुसलमान हुई श्रौर, जिन्हों ने उन का धर्म नहीं ग्रहन किया उन्हों ने भी उन का बड़ा श्रादर किया।

किसी विशेष रोग के कारण इन का मृत्यु नहीं हुई । पितृ-वियोग का शोक ही इन की मृत्यु का मुख्य कारण है। कहते हैं कि महात्मा महम्मद की मृत्यु के पीछे फातिमा शोक से ऋत्यन्त विह्नल रहीं। किसी भाति भी इन को बोध नहीं होता था, रात दिन रोती थी श्रीर बारम्बार मूर्च्छित हो जाती थीं । एक दिन उन्हों ने कुछ स्वप्न देखा और मृत्यु के हेतु प्रस्तुत हो कर ऋपने प्रिय स्वामी ऋादर-णीय श्रली को बला कर कहा " कल पितृदेव को स्वप्न मैं देखा है जैसे वह चारो श्रीर नेत्र फैला कर किसी के मार्ग की प्रतीचा कर रहे है। हम ने कहा, पिता ! तुमारे विच्छेद से इमारा हृदय विदग्ध ऋौर शरीर ऋत्यन्त जीर्गा हो रहा है। उन्हों ने उत्तर दिया, पुत्री ! हम भी तो मार्ग ही देख रहे है । फिर हम ने ऊँ चे स्वर से कहा, पिता ! ऋाप किस का मार्ग देख रहे है ? तब उन्हों ने कहा कि तुम्हारा मार्ग देख रहे है। पुत्री फातिमा ! हमारा तुमारा वियोग बहुत दिन रहा, इस से तुमारे बिना ऋब हमारे प्राण व्याकुल है। तुमारे शरीर त्याग का समय उपस्थित है: ऋब तुम ऋपनी ऋात्मा को शरीर सम्पर्क शूत्य करो । इस निकृष्ट सकीर्ण जगत् का परित्याग कर के उस प्रसारित उन्नत देदीप्यमान स्रानन्दमय जगत् मै गृहस्थापन करो । ससाररूपी क्लेश कारागार से छट कर नित्य सुखमय परलोक उद्यान की त्र्योर यात्रा करो। फ़ातिमा! जब तक तुम न त्रात्र्योगी तब तक हम नहीं जायगे। हम ने कहा, पिता! हम भी तुम्हारी दर्शनार्थी है. तुम्हारी सहवास सपति लाभ करे यही हमारी भी स्राकादा है। इस पर उन्हों ने कहा, तो फिर बिलम्ब मत करो, कल ही हमारे पास ब्रास्त्रो । इस के पीछे हमारी नीद खुली, ब्रब उस उन्नत लोक में जाने के लिये हमारा हृदय ब्याकुल है। हम को निश्चय है कि श्राज साभ या पहर रात तक हम इस लोक का त्याग करेंगे। हमारे पीछे तुम श्रत्यन्त शोकाकुल रहोंगे, इस से जिस मैं हमारे सन्तान भूखे न रहे हम श्राज रोटी कर के रख देते है श्रीर पत्र कन्या का वस्त्र भी घो देते है। हमारे पीछे यह कौन करेगा इस हेतु हम श्राप ही इन कामो से छुट्टी कर रखते है। हमारे श्रमाव मे हमारे पुत्रों को कौन प्यार करेगा ? हमारी इच्छा थी कि त्र्याज इन का सिर सवारें परन्तु इस को सन्देह है कि कल कोई उन के मुह की धूल भी न भारेगा "!

श्रली यह सुनकर ऋत्यंन्त शोकाकुल हो कर रोने लगे श्रौर कहा कि फातिमा! तुम्हारे पिता के वियोग से हृदय में जो चत है वह ऋव तक पूरा नहीं हुआ श्रौर उन महात्मा के चरण दर्शन बिना जो शोक है वह किसी प्रकार से नहीं जाता। इस पर तुम्हारा वियोग भी उपस्थित हुआ। यह श्राघात पर ऋाघात श्रौर विपत्ति

**जी**वन-चरित १४६

पड़ी है वैसा ही पीछे भी हो। चौथे, हमारी समाधि पर कभी २ आ जाना। इतने में हसन हुसैन भी आ गए और माला की यह अवस्था देख कर बहुत रोने लगे। फातिमा ने किसी प्रकार समका कर फिर बाहर भेजा और दासी को बुला कर बीजी फ़ातिमा ने स्नान किया और एक घौत वस्त्र परिधान कर के एक निर्जन यह में दिल्ला पार्ट्व से शयन कर के ईश्वर का स्मरण करने लगी। इसी अवस्था में उन्हों ने परलोक गमन किया।

<sup>\*</sup> इफताम ऋरबी में बच्चे को दूध से छुड़ाने को कहते है। इन का फातिमा नाम इस हेतु पड़ा था कि छोटेपन ही में इन की माता की मृत्यु हुई थी।

# लार्ड म्योसाहिब का जीवनचरित्र ।

हा ! वह कैसे दुःख की बात है कि आज दिन हम उस के मरण का चृत्तात्त लिखते है जिस की भुजा की छाह में सब प्रजा सुख से काल द्वेप करती थी और जो हम लोगो का पूरा हितकारी था। ऐसा कौन है जो इस को पढ़कर न किम्पत होगा और परम शोक से किस की आखो से आसून बहैंगे ? मनुष्य की कोई इच्छा पूरी नहीं होने पाती और ईश्वर और ही कुछ कर देता है। कहा युवराज के निरोग होने के आनन्द में हम लोग मग्न थे और कैसे कैसे ग्रुभ मनोरथ करते थे, कहा यह कैसा विज्ञुपात सा हाहाकार सुनने में आया। निस्सन्देह भरतखड़ के चृत्तान्त में सर्व्वदा इस विषय को लोग बड़े आश्चर्य और शोक से पढ़ेंगे और निश्चय भूमि ने एक ऐसा अपूर्व स्वामी खो दिया है जैसा फिर आना कठिन है। तारीख १२ को यह भयानक समाचार कलकत्ते में आया और उसी समय सारा नगर शोकाक्रान्त हो गया।

गुरुवार ८ वीं तारीख को श्रीमान लार्ड म्यो साहित पोर्ट ब्लेयर उपद्वीप मे ग्लासगो नामक जहाज पर ऋाए और ढाका और नेमिसिस नाम के दो जहाज श्रीर भी संग श्राए श्रीर साढ़े नौ बजे उन टापुश्रो में पहुचे श्रीर ग्यारह बारह के भीतर श्रीमान ने वर्मा के चीफ किमश्रर इत्यादि लोगों के साथ कैदियों की बारक गोरात्रारिक श्रीर दुसरे प्रसिद्ध स्थानो को देखा। उस समय श्रीमान् की शरीर रता के हेत बहत से सिपाही, कांस्टेब्ल श्रीर गार्ड बड़ी सावधानी से नियत किए गए श्रीर थोड़ी देर जेनरल स्टब्रर्ट साहिब की कोठी पर ठहर कर सब लोग जहाजी को फिर गए। ब्रहाई बजे सब लोग फिर उतरे ख्रौर इन टापुत्रों के लोगों का स्वभाव जानकर सब लोग बड़ी सावधानी से चले ख्रीर बड़े यत्न से सब लोग श्रीमान की रक्षा करते रहे । उस समय श्रीमती लेडी म्यौ श्रीर सब स्त्रिया ग्लासगी जहाज पर ही थीं । ये लोग अबर दीन और ऐडो होते हुए बाइयर टापू में पहुचे । यह स्थान रास के टापू से ढाई कोस है श्रीर यहा १३०० कैदी रहते है, जो श्रपने बुरे कम्मों से काले पानी मेजे गए है। भय का स्थान समक्त कर कास्टेबल श्रीर सरकारी पलटन रत्ता के हेतु संग हुई स्त्रीर जेलखाना इत्यादि स्थानी को देख कर चथाम टापू में गए श्रीर वहा कोयले की खान देख कर फिर जहाज पर फिर श्राने का विचार करने लगे। श्रव ४ बजने का समय श्राया श्रीर सब लोग जहाज पर जाने को घवड़ा रहे थे कि श्रीमान ने कहा कि हम लोग हिरात की पहाड़ी पर चढें श्रीर वहां से सूर्यास्त की शोभा देखें । यह पहाड़ी इसी टापू में है श्रीर इसके ऊपर कोई बस्ती नहीं है. परन्तु नीचे होप टौन नामक एक छोटी

**जी** वन-चरित १५१

बस्ती है, जिस में कुछ कैदी काम करने वाले रहते हैं। यद्यपि सबेरे ऐसा लोगो ने सोचा था कि समय मिलैगा तो इस पहाडी पर जायगे, पर ऐसा निश्चय नहीं था श्रीर न वहा कुछ तयारी थी। ऐलिस साहब इस पहाड़ी पर नहीं चढे श्रीरे यहा पलटन के न होने से चथाम से पलटन बुलाई गई कि वह श्रीमान की रक्षा करै और वहा से स्राठ कास्टेबल रत्ना के हेतु संग हए । श्रीमान एक छोटे टट्ट पर चलते थे श्रीर सब पैदल थे। ऊपर बहुत से ताड़ श्रीर सुपारी के पेड़ों से स्थान घना हो रहा था श्रीर चोटी पर पहुच कर श्रीमान पाव घटे तक सूर्यास्त की शोभा देखते रहे। यद्यपि सर्व्यास्त हो खका था. पर ऊपर प्रकाश इतना था कि नीचे की घाटी दिखाती थी और अधकार होता जान कर सब लोग नीचे उतरने लगे। मार्ग में केवल दो छुटे हुए कैदी मिले श्रीर उन लोगो ने कुछ बिनती करना चाहा। पर जेनरल स्ट्रब्र्यर्ट ने उन को टोका ख्रीर कहा कि जब श्रीमान स्वस्थ रहे तब आस्रो । इन के अतिरिक्त और कोई मार्ग में नहीं मिला । करतान लकउड श्रीर कीट बालगस्टन श्रागे बढ़ गए थे श्रीर एक चड़ान पर बैठे उन लोगो का मार्ग देखते थे। इस समय ऋधेरा हो गया था, परन्त कुछ मार्ग दिलाई देता था श्रीर उन लोगो ने केवल कुछ मनुष्यो को पानी ले जाते देखा श्रीर कोई नहीं मिला। श्रीमान सवा सात बजे नीचे पहचे श्रौर उस समय सम्पर्श रीति से ऋषेरा हो गया था और एक ऋफसर ने मशाल लाने की ऋाजा दिया इस से कई मनुष्य भी सग के उन को बुला ने के हेतु दौड़ गए। जब कैदियो के भोपड़े के आगे बढ़ी, जेनरल स्ट्रअर्ट एक ओवर्सियर को आजा देने के हेतु पीछे ठहर गए ग्रीर श्रीमान ग्रागे बढ़ गए। उस समय श्रीमान के ग्रागे दो मशाल श्रीर कुछ िपाड़ी थे श्रीर उन के पाइवेट सेक्रीटरी वर्न श्रीर जमादार भी कुछ दूर हो गए थे श्रीर कलनल जरवस श्रीर मि॰ हाकिन श्रीर मि॰ एलिन भी पीछे छूट गए थे कि इतने में एक मनुष्य उन के बीच से उछला श्रीर श्रीमान को दो छुरी मारी, जिस में से पहिली दाहिने कन्धे पर श्रीर दूसरी बांए पर लगी। यह नहीं जाना गया कि वह किस मार्ग से वहा स्राया , क्योंकि चारों श्रोर लोग घरे थे। पर ऐसा अनुमान होता है कि चट्टानों के नीचे छिप रहा था। श्रीमान् चोट लगते ही उञ्जले श्रीर पास ही पानी के गडहे में गिर पड़े। यद्यपि लोगो ने उन को उठाकर खड़ा किया. पर ठहर न सके ख्रौर तरत फिर गिर पड़े। उन के अन्त कै शब्द यह हैं 'They've hit me Burne' "बर्न उन लोगों ने सभे मारा" श्रीर फिर जो दो एक शब्द कहे वह समभ्र न पड़े श्रीर उन के शरीर को लोग उठाकर जहाज पर लाने लगे, परन्तु श्रीमान तो पूर्व ही शरीर त्याग कर चुके थे श्रीर बीरो की उत्तम गति को पहुच चुके थे। उस दुष्ट को श्रर्जुन सिंह नामक क्षत्रिय ने बड़े साइस ने पकड़ा । कहते है कि उस ने पहिले तो उस हत्यारे

के मुख पर ऋपना दुपट्टा डाल दिया श्रीर फिर श्राप उस पर एक साहिब की सहायता से चढ बैठा श्रीर फिर तो सब लोगो ने उस को हाथो हाथ पकड लिया न्स्रीर यदि उस की विशेष रचा न की जाती तो लोग क्रोधावेश में उस की मार डालते । कहते है कि जिम समय उन का शरीर जहाज़ पर लाए है उस समय श्चनवर्त्त रुधिर बहता था। जब श्रीमान का शरीर ग्लासगो पर लाए उस समय लेडी म्यो के चित्त की दशा सोचनी चाहिये ! हा ! कहा तो वह यह प्रतीका करती थीं कि प्यारा पति फिर के ब्राता है, ब्रब उस के साथ भोजन करेंगे ब्रौर यात्रा का वृत्तान्त पूछेगे, कहा उस पति का मृतक शरीर समक्ष आया। हाय हाय! कैसा दारुण समय हुन्ना है !! परन्तु वाह रे इन का धैर्य्य कि उसी समय शोक को चित्र में छिपा कर सब आजा उसी भाति किया जैसी श्रीमान् करते थे। जब यह समाचार कलकत्ते मे १२ वीं तारीख को पहुचा उसी समय आजा हुई दुर्गध्वज अधोमुल हो श्रीर ३६ मिनट पर सायकाल तोप छुटे। कानून के श्रनुसार लार्ड नेपियर गवर्नर जेनरल हुए श्रीर उसी टापू से एक जहाज उन के लाने को भेजा गया श्रीर श्रीमान के भाई भी फेर बुरा लिए गए, परन्तु लाई नेपियर के स्त्राने तक स्त्रानरैक्ल स्ट्रेची स्थापन गवर्नर जेनरल हुए । कहते है कि लार्ड नेपियर १६ तारीख को चले। जिस दिन ये वहा से चले थे उस दिन सब लोग शोक वस्त्र पहरे हुए इन को विदा करने को एकत्र हुए थे। श्रीमान् का शरीर कलकत्ते मे स्राया श्रीर वहा से स्रायलैंगड गया। लेडी म्यी श्रीर श्रीमान के दोनों भाई श्रौर पत्र तो बम्बई जायगे, वहा से जहाज पर सवार होंगे, पर श्रोमान का शरीर सीधा कलकत्ते से ग्लासगो पर जायगा।

नीचे लिखा हु आ आशय का पत्र कलकत्ते के छापे वालों को सर्कार की ओर से मिला है। आठवीं तारीख़ चृहस्पति के दिन श्रीमान् गर्वनर जेनरल बहादुर पोर्टब्लोर नाम स्थान पर पहुचे और रास नाम स्थान को मली भाति निरीच्या कर वाइपर नामे टापू में पहुचे, जहा महा दुष्ट गया रहते हैं। स्टीवर्ट साहेव सुपरिन्टेन्डेन्ट ने श्रीमान् के शरीर रचा के हेतु बहुत अच्छा प्रबन्ध किया था कि कोई मनुष्य निकट न आने पावे। पुलीस के व्यतिरिक्त एक विभाग पदचारियों का साथ था, परन्तु यह श्रीमान् को हिशाकर जान पड़ता था और उन्हों ने कई बार निषेध किया। यहा से लोग चाथम में गए, जहा आरे चलते हैं और लकड़ी काटी जाती हैं। परन्तु यह सब कर्म पाच बजे के मीतर ही हैं। गया, तो श्रीमान् ने कहा कि होपटाउन प्रदेश में चल कर हरियट पर्वत पर आरोहण कर के प्रदोध काल की शोमा देखना चाहिए। यह स्थिर कर सब लोग उसी आरे चले और साढ़े पांच बजे वहा पहुंचे। थोड़े से पुलीस के सिपाही साथ में थे, क्योंकि वहा यह आशा न थी कि कोई दुष्कर्मा मिले—वहां सब रोग प्रसित और श्रीरत लोग

रहते हैं। श्रीमान् बहुत दूर पर्यन्त एक टट्टू पर श्रारूढ़ थे श्रीर उन के सहचारी लोग भूमि पर चलते थे। हारियट पर्वत पर पहुच कर लोगो ने किञ्चित्काल विश्राम किया श्रौर फिर तीर की श्रोर चले। मार्ग में दो एक श्रमित व्यक्ति मिले श्रीर श्रीमान् से कुछ कहने की इच्छा प्रगट की. परन्त स्टीवर्ट साहेब ने उन से कहा कि द्धम लोग लिख कर निवेदन करो । दो साहेब ब्रागे थे ब्रौर श्रीर लोग साथ मे थे । उन लोगों के तीर पर पहुचने के पूर्व ही अन्धकार छा गया श्रीर श्रीमान् के पह-चते २ ''मशाल'' जल गए। तीर पर पहुच कर स्टीवर्ट साहेब पीछे हट कर किसी को कुछ स्राज्ञा देने लगे। शेष २० गज़ स्रागे नहीं बढे थे कि एक दुष्कर्मी हाथमे छुरी लिए हुतवेग से मंडल में श्राया श्रीर श्रीमान् को दो छुरी मारी, एक तो वाम स्कन्ध पर श्रीर दूसरी दिवाण स्कन्ध के पुट्टे के नीचे। श्रर्जुन नाम सिपाही श्रीर हाविन्स साहेव ने उसे पकड़ा श्रीर वड़ा कोलाहल मचा श्रीर ''मशाल'' बुठ गए । उसी समय श्रीमान् भी या तो करारे पर गिर पड़े वा कृद पड़े । जब फिर से प्रकाश हुस्रा तो लोगों ने देखा कि गवर्नर जेनरल बहादुर पानी मे खड़े थे श्रीर स्कन्ध देश से रुधिर का प्रवाह बड़े वेग से चल रहा था। वहा से लोग उन्हें एक गाडी पर रख कर ले गए ख्रीर घाव बाघा गया, परन्तु वे तो हो चुके थे। जब उन की लाश ग्लासगो नाम नौका पर पहुची तो डाक्टरो ने कहा कि इन दोनों घास्रो मै एक भी प्राण लेने के समर्थ था। परन्तु उस समय लेडी भ्यो का साहस प्रशसनीय था। उन को ऋपने ''राज'' नाश की ऋपेदाा भारतखराङ के राज के नाश स्त्रीर प्रजा के दुःख का बड़ा शोच हुस्रा । स्टुस्रर्ट साहेब ने इस विषय का गवन्मेंन्ट को एक रिपोर्ट किया है और एक सर्टीफिकेट डाक्टरों की ग्रोर से भी गवन्मेंन्ट को भेजा गया है।

हा ! शितरचर (१७ वीं) को कलकत्ते की कुछ और ही दशा थी। सब लोग अपना २ उचित कर्म पित्याग कर के विषन्तवदन प्रिन्सेप घाट की ओर दीड़े जाते थे। बालक अवस्था को विस्मृत कर और खेल कुत्इल छोड़ उस मानव प्रवाह में बहे जाते थे, बुद्ध लोग भी अपने चिरासन को छोड़ लकुट हाथ में, शरीर कापते हुए उन के अनुसरण चले।—स्त्री बेचारी कुलमर्याद सीमा परिवद्ध उद्धिग्न चित्त हो कर खिड़िक्सों पर बैठी युगल नेत्र प्रसारनपूर्वक अपने हितैषी, परम विद्याशाली, और परमगुणवान उपराज के मृतक शरीर के आग-मन की मार्ग प्रतीचा करती थी। मार्ग में गाड़ियों की अंशी बध गई थी, नदी में सम्पूर्ण नौकाओं के पताका युक्त मस्त्ल कुक रहे थे, मानो सब सिर पटक २ औ रहे हैं। दुर्ग से सेना धीर २ आई और गवर्नमेन्ट हाउस से उक्त घाट पर्यन्त अंशी बद्ध हो कर खडी हुई और प्रत्येक वर्ग के पुरुष समुचित स्थान पर खड़े थे। एक सन्नाटा बध गया था कि पौने पाच बजे घाट पर से एक शतब्नी (तोप)

का शब्द हुआ और उस का प्रतिउत्तर दुर्ग और कानी नाम नौका पर से हुआ। बाजा वालो ने बडी सावधानी से अपने २ वाद्य यन्त्रो को उठाया और कलकत्ते के वालन्टीयर्स लोग स्रागे बढ़े। एक तोप की गाड़ी पर इङ्गलैएड के राजकीय पताका से ब्राच्छादित श्रीमान् गवर्नर जेनरल का मृतक शरीर शवयात्रा के स्रागे हुस्रा। उस समय लोगो के चित्त पर कैसा शोच छा गया था उस का वर्णन नहीं हो सकता । ऐसा कौन पाहनचित होगा जिस का हृदय उस श्रीमाने के चञ्चल ग्रश्व को देख कर उस समय विदीर्ग न हुआ होगा। उस के नेत्र से भी ग्रश्रधारा प्रवाहित होती थी। हा ! श्रव उस घोड़े का चढने वाला इस ससार में कोई नहीं है। उस से थी शोकजनक श्रीमान के प्रिय पुत्र की दशा थी जो कि विषत्नवदन, अधोम ख, सजलनयन, बाल खोले अपने दोनो चचा के साथ पिता के मृतक शरीर के साथ चलते थे। हा ! ऐसी वयस मै उन्हें ऐसी विपद पड़ी। परमेश्वर बहा विषमदर्शी दीख पहता है। वैसे ही मेजर वर्न भी देखे नहीं जाते थे। शोक से आखे लाल और डवडवाई हुई थीं और अनाथ की भाति ऋषने स्वामी वरन उस मित्र के शोक में ऋातुर थे, जिन्हें उन्हें ऋन्त में पुकारा श्रीर मरण समय उन्ही का नाम लिया। हा! यह यात्रा निम्नलिखित रीति पर गवन्मेंन्ट हाउस में पहुची । कार्टर मास्टर केनरल के विभाग का एक अश्वारोही अफसर, फर्स्ट बेङ्गाल कवलरी ( अश्वरोही सेना ) का एक भाग। कलकरों के वालन्टीयर्स की रफल पलटन श्रस्त्र उलटा लिए हुए श्रीर श्रीमहाराणी की १४ वीं रेजिमेट का शोकसूचक बाजा बजता हुआ।

श्रीमान् का बाजा बाडी गार्ड (शरीररत्वक) पैदल दुर्ग श्रीर कथीड़ल गिरजा के पाद्री श्रीमान् के चापलेन

डाक्टर जे. फेन्रपर सी एस. म्राई. करनेल डी. डिलेन. कमडिंग

बाडी गार्ड क. एफ. एच. ग्रेगरी एडीकाग डाकु. त्र्रो. बर्नेंट के. एच. वी. लाकडेड एडीकाग के. टी. एम. जोन्स श्रार एन. एल. टी. डीन

के. श्रार. एच. श्राट एडिकाग

सुजादार मेजर स्त्रौर सरदार बहादुर शिववक्स स्त्रवस्ती प्रक्रिकाग

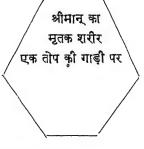

के. सी. एल. सी. डी. रोवक एडिकाग

ले. सी. हाकिन्स ग्रार. एन.

मेजर ख्रो. टी. वर्न प्राईवेट सेक्रेटरी।

१५५

### मुख शोक प्रकाशक।

श्रानरेब्ल श्रार. बोर्क, श्रानरएब्ल टी. बोर्क, मेजर बोर्क। श्रीमान् का विश्वासपात्र क्लर्क वा लेखक। श्रीमान् के सेवक। श्रीमान् के पलटन के श्रक्सर।

श्रीमान् के एतद्देशीय सेवक।

माभी नौकास्थ लोग श्रौर ग्लासगो श्रौर डाफनी नाम नौका का तोपखाना।

उक्त नौकात्रों के ग्रपसर।

श्राहिमन् कालिक गवर्नर जेनरल ।

बगाल के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ऋौर श्रीमान् कमाडर इन चीफ ।

बंगाल के चीफ जस्टिस, कलकत्ते के लार्ड विशप, ग्रार्क विशप ग्रौर पश्चिम

बगाल के विकार ऋपस्टालिक।

श्रीमान् गवर्नर जेनरल के सभा के सभासद ।

कलकत्ते के पुइन जज्ज।

सभा के ऋधिक सभासद।

एतद्देशीय राजे।

कनसलस जेनरल । बरमा के चीफ कमिश्नर ।

श्रन्य देशों के कन्सल एजेन्ट।

गवर्नमेन्ट के सेक्रेटरी।

इन के पीछे श्रौर बहुत से लोग पलटन के श्रफसर इत्यादि श्रौर लेफ्टिनेन्ट गवर्नेर के साथ के लोग थे।

यद्यपि अनुचित तो है, परन्तु ऐसी शोभा कलकरों में कभी देखने में नहीं आई थी और ईश्वर करे न कभी देखने में आवे।

श्रीमान् का शरीर सर्वसाधारण लोगों के देखने के लिये तीन दिन पर्यन्त मार-ब्लहाल रक्खा गया है श्रीर सब लोग श्रीमान् का श्रन्त का दरबार करने वहां जायगे।

हे भारतवर्ष की प्रजा ! अपने परम प्रेमरूपी अश्रुजल से अपने उस उपरा-ज्याधीश का तर्पाण करो जो आज तक तुम्हारा स्वामी था और जिस की बाह की छाह में तुम लोग निर्भय निवास करते थे और जो अनेक कोटि प्रजा लचा-विध सैन्य के होते भी अनाथ की भाति एक जुद्ध के हाथ से मारा गया और एक बेर सब लोग निस्सन्देह शोक समुद्र में मग्न हो कर उस अप्रनाथ स्त्री लेडी म्यों आयोर उन के छोटे बालको के दुःख के साथी बनो। हा ! लेखनी दुःख से आगों लिखने को अप्रमर्थ हो रही है नहीं तो विशेष समाचार लिखती। निश्चय है कि पाठकजन इस अपस्य दुःख रूपी वृत्त को पढ़ कर विशेष दुःखी होने की इच्छा भी न रक्खेंगे।

## श्रीमान स्वर्धवार्सः के मरण पर लोगों ने क्या किया।

जिस समय यह शोक रूपी वृत्त श्रीमती महाराणी को पहुँचा श्रीमती ने लेडी म्यौ श्रौर वर्क साहेब को तार भेजा कि हम तुम लोगो के उस अपार दुःख से अत्यन्न दुःखी हुए और हम तम लोगों के उस दु ख के साथी है जो श्रीमान लार्ड म्यों के मरने से तुम पर पड़ा है। सेकेटरी श्राफ स्टेट ने भी इसी भाति स्थानापन्न गवर्नरजेनरल को तार दिया कि "हम इस समाचार से ऋत्यन्त दुःखी हए। निस्सन्देह भरतखरड ने एक ऋपना बड़ा योग्य स्वामी नाश किया श्रीर यह ऐसा श्रकथंनीय वृत्तान्त है कि इस समय हम विशेष कुछ नहीं कह सकतें । महाराज साम ने भी स्थानापन्न गवर्नरजेनरल को तार दिया कि इम इस दुःल में लेडी म्यो श्रीर भारत की प्रजा के साथ है, जो उन लोगो पर त्रकस्मात् एक योग्य स्वामी के नाश होने से त्रा पड़ा है। महाराज जयपुर को जब यह समाचार गया एक सद्ध शोकाकान्त हो गए और राज के किले का फड़ा स्राधा गिरवा दिया स्त्रौर श्री पचमी का बड़ा दर्बार बन्द कर दिया श्रीर बीस बीस मिनिट पर किले से शोकसूचक तोप छुटी श्रीर नगर में एक दिन तक सब काम बन्द रहा । सना है कि महाराज कलकरो जायगे । पटियाला के महा-राज ने एक शोकसूचक इश्तिहार प्रकाशित किया श्रीर श्रपने दर्जारियों को श्राज्ञा दिया कि शोक का वस्त्र पहिरें। महाराज कपूरथला ने भी ऐसा ही किया श्रीर श्रवध श्रजमन के सेकेटरी को एक पत्र भेजा कि उन के स्मरणार्थ उद्योग करै। कलकत्ते की दशा तो लिखने के योग्य ही नहीं है, न ऐसा कघी पूर्व में हुस्रा था स्त्रीर न ईश्वर करे होय। वसन्त पञ्चमी का नाच गान सब बन्द हो गया श्रीर नगर में दूकानें सब कई दिन तक बन्द रहीं, बरात नहीं निकलीं, कई लग्न टाल दिये गए। वहा के जस्टिस आपफ दि पीस लोग मिल कर एक शोक पत्र श्री लेडी म्यो को देने वाले है स्त्रीर स्त्रीर भी स्त्रनेक शोकसूचक कृत्य हो रहे है। बम्बई में भी सब दूकाने बन्द हो गईं ब्रौर सब कारखाने बन्द हो गए। बनारस में भी इस समाचार के ब्राने से कई स्कूल बन्द हो गए श्रौर कई शोक सूचक कमेटियां हुई। बम्बई में फरासीस, इटली स्त्रीर प्रशिया इत्यादि देशो के राजदूर्तों ने ऋपनी कोठियों के राज के फंडे आधे श्राधे गिरा दिये ऋौर सब मिल कर शोक का वस्त्र पहिन कर वहा के गवर्नर के पास गए थे श्रौर वहा सब

लोगो ने शोक भरी वार्ता किया त्र्यौर उस के उत्तर में लाट साहित्र ने भी एक सुरस भाषण किया । हा ! ईश्वर यह दिन न लावे !!

उस चारडाल दुष्ट हत्यारे शेरश्रली के विषय में फ्रेड श्राफ इडिया के सम्पा- कि से हम पूर्ण सम्मित करते हैं। निस्सन्देह उस दुष्ट को केवल प्राण दर्ग्ड देना तो उस की मुह मागी बात देनी है, क्योंकि मरने से डरता तो ऐसा कर्म्म न करता। सम्पादक महाशय लिखते हैं कि ये दुष्ट प्राण से प्रतिष्ठा श्रौर धर्म्म को विशेष मानते हैं इस से ऐसा करना चाहिये जिस में दुष्टों का मुख मग हो श्रौर धर्म श्रौर प्रतिष्ठा दोनों को हानि पहुँचै यह लिखते हैं (श्रौर बहुत ठीक लिखते हैं, श्रवश्य ऐसा ही बरन इस से बढ़ कर होना चाहिये) कि उस के प्राण श्रमी न लिये जाय श्रौर उसे खाने को वह वस्तु मिले जो ''हराम'' है श्रौर वस्त्र के स्थान पर उस को स्थार के चर्म की टोपी श्रौर कुरता पहिनाया जाय। यावच्छिक्त उस को दुःख श्रौर श्रमादर दिया जाय। ऐसे नीच के विषय में जितनी निर्द्यता भी जाय सब थोडी है श्रौर ऐसे समय हम लोगों को कानून छुपर पर रखना चाहिए श्रौर उस को भरपूर दुःख देना चाहिये।

श्रीमाम् लार्ड म्यो स्वर्गवासी के मरने का शोक जैसा विद्वानों की मडली में हु श्रा वैसा सर्व्वसाधारण में नहीं हु श्रा। इस में कोई सर्देह नहीं कि एक बेर जिस ने यह ससाचार सुना घन्न गया, पर ताहश लोग शोकाकान्त न हो गए इस का मुख्य कारण यह है कि लोगों में राजमिक्त नहीं है। निस्सन्देह किसी समय में हिन्दुस्तान के लोग ऐसे राजमक्त थे कि राजा को सावात् ईश्वर की माति मानते श्रीर पूजते थे, परन्तु मुसल्मानों के श्रत्याचार से यह राजमिक्त हिन्दुश्रों से निकल गई। राजमिक्त क्या इन दुष्टों के पीछे सभी कुछ निकल गया; विद्या ही का वैसा श्रादर न रहा। श्रव हिन्दुस्तान में तीन बात का घाटा है—वह यह है कि लोग विद्या, स्त्री, राजा का ताहश स्वरूप ज्ञानपूर्व्वक श्रादर नहीं करते। विद्या को केवल एक जीविका की वस्तु समक्ति है। वैसे ही स्त्री को केवल काम शान्त्यर्थ वा घर की सेवा करने वाली मात्र जानते हैं। उसी माति राजा को भी केवल इतना जानते हैं कि वह मुक्त से बजवान है श्रीर हम उसके वश में हैं। राजा का श्रीर श्रपना सम्बन्ध नहीं जानते श्रीर यह नहीं समक्ति कि मगवान की श्रीर से वह हम लोगों के सुख दुख का साथी नियत हुश्रा है, इस से हम भी उस के सुख दु ख के साथी हो।

हम आशा रखते है कि श्रीमान् गवर्नरजेनरल बहादुर के अकाल मृत्यु का समाचार अब सब को भली भाति पहुंच गया। हम लोगो ने जिस समय यह समाद सुना शरीर शिथिलेन्द्रिय और वाक्य शून्य हो गया। यदि कोई आकर कहे कि चन्द्रमा मे आग लगी है तो कभी विश्वास न होगा। उसी प्रकार भरतखड़ के उपराज का एक कैदी के हाथ से मारा जाना किसी समय मे एकाएकी शाह्य

नहीं हो सकता । हाय ! देश को कैसा द : व ह आ ! अभी वे ब्रह्म देश की यात्रा कर के ब्राडमन्स नाम द्वीपस्थित दुखियों के सहायार्थ उपाय करने को जाते थे न्नीर वहा ऐसी घटना उपस्थित हुई। चीफ जिस्टिस नार्मन का मरण भलने न पाया और एक उस से भी विशेष उपद्रव हुआ और फिर भी मसल्मान के हाथ से । यद्यपि कई अप्रग्रेज़ी समाचार पत्र सम्पादकों ने लिखा है कि जो कारण नारमन साहेब के मारने का था सो श्रीमान के घात का कारण नहीं हो सकता, परन्तु इस मे हमारी सम्मति नहीं है। क्योंकि यदि शेरम्रली के मन यह बात पहिले से ठनी न होती तो वह ऐसे निर्जन स्थान में छूरी लेकर छिपा क्यो बैठा रहता। फिर एक दसरे कैदी के "इज़हार" से स्पष्ट ज्ञात होता है जिस समय शेरस्रली ने अब्दुल्ला के श्रीर नार्मन साहेब के मरण का समाचार सुना कैसा प्रसन्न हुन्ना श्रीर लोगो का निमन्त्रण किया । यदि वह उस वर्ग का न होता जो कि तन मन से चाहते है कि सरकार "काफिर" है इस लिये उस के बड़े २ ऋधिकारियों के मारने से बड़ा ''सबाब'' होता है। प्रसन्नता ऋौर निमन्त्रण का क्या कारण था। फिर वह स्वतः कहता है कि स्प्रपने मरण के पूर्व मै एक बात कहूगा। वह कौन सी बात हो सकती है! इन सब विषयों को भली भाति है ह कर के तब उस को फासी देना उचित है।

## श्री राजाराम शास्त्री का जीवनचरित्र

श्रीयुत परिडतवर राजाराम शास्त्री वेद श्रीनादि विविध विद्यापारीए। श्रीयुत गोविंदमट कार्लेकर के तीन पुत्रों में कनिष्ठ थे। जब ये दस वर्ष के लगभग थे तब इन के पितचरण परलोक को सिधारे । फिर त्रिलोचन घाट पर एक ऋषितुल्य महातपस्वी श्रीयुत् रानडोपनामक हरिशास्त्री विद्वान् ब्राह्मण् रहते थे. उन के पास इन्हों ने अपनी तरुण अवस्था के प्रारम्भ में काव्य श्रीर कौमुदी पढ कर श्रास्तिक-नास्तिको भयविध द्वादश दर्शनाचार्यवर्य परममान्य जगद्विदित कीर्ति श्रीयुत् टामोदर शास्त्री जी के पास तर्कशास्त्राध्ययन प्रारम्भ किया । थोड़े ही दिनों में इन की स्रति लौकिक प्रतिभा देख कर इन को उक्त शास्त्री जी महाशय ने अपनी वृद्ध अवस्था के कारण पढाने का ग्रायास ग्रपने से न हो सकेगा. जान कर श्रीमान कैलाश निवास परमानदिनमग्न िराज्ञान् िया नारा है। प्रसिद्ध महा परिष्ठतवर्य श्रीयत् काशीनाथ शास्त्री जी के जिन के नाम अवरामात्र से सहृदय पांडतवर समृह गदगद होकर सिर डुलाते है स्वाधीन कर दिया । श्रीर इन के प्रतिभा का श्रत्यन्त वर्षान कर के कहा कि मै यह एक रत्न आप को पारितोपिक देता ह जो आपके सविस्तीर्णं शाखाकाडमडित कुसमचयाकीर्णं यशोवृत्तं को ऋपनी यशश्चन्द्रिका से सदा श्रम्लान श्रौर प्रकाशित रक्लेगा। फिर इन्हों ने उक्त महाशय के पास व्याकरणादि विविध शास्त्र पढ कर चित्रकृट में जा कर उत्तम २ पडितों के साथ विप्रतिपत्तियों में श्रत्युत्तम प्रतिष्ठा पाई श्रौर श्रीमन्त विनायक राव साहेब ने बहुत सन्मान किया । फिर जब संस्कृतादिक विविध विद्या कलादि गुर्ण गर्ण मंडित श्रीमान् जान म्यूर साहब श्री काशी में ब्राए ब्रीर पाठशाला में विविध विद्या पारगम पिंडततुल्य विद्यार्थियों की परीचा ली तब उक्त शास्त्री जी महाशय के विद्यार्थिगण में इन की श्रद्भुत प्रतिभा श्रीर श्रनेक शास्त्रीपिश्यित देख प्रसन्न होकर इस अभिप्राय से कि ऐसे उत्तम परिडत रत्न का अपने पास रहना यशस्कर ' है श्रीर श्राजिमगढ़ के जिले मै उक्त साहेब महाशय प्राद्विवाक थे इस लिये कहीं कही हिन्दू धर्म शास्त्र के ब्रानुसार निर्ण्य करने के विमर्श मे श्रीर उन की बनाई हुई अनेक सुन्दर सुन्दर कविता के परिशोधन में सहायता के लिए इन को अपने साथ ले गए । उन के साथ चार पाच वर्ष के लगभग रहकर खालियर में गए, वहा बहुत से उत्तम २ पिएडतो के साथ शास्त्रार्थ मे परम प्रतिष्ठा ऋौर राजा की श्रोर से श्रत्युत्तम सन्मानपूर्वक विदाई पाकर संवत् १६१२ के वर्ष में काशी में श्राए । तब यद्यपि विधवोद्वाहशङ्कासमाधि श्रर्थात् पुनर्विवाह खरडन श्रीमान् परम गुरुश्री काशीनाथ शास्त्री जी तैयार कर चुके थे तथापि उस को इन्हों ने अपूर्व २

श्रनेक शका श्रीर समाधानो से पृष्ट किया। इसी कारण उक्त शास्त्री जी महाराज ने अपने नाम के पहिले इन्हीं का नाम उस अन्थ पर लिख कर प्रसिद्ध किया। खनत १९१३ के वर्ष मे श्रीमान यशोमात्रा विशेष वालएटेन साहेब महाशय ने साख्यशास्त्राध्यापन के कार्य में इन को नियुक्त किया । उस कार्य पर ऋघिष्ठित होकर सपरिश्रम पाठन ऋदि मे अनेक विद्यार्थियो को ऐसे व्युत्पन्न किया जिन की समा में तत्काल ऋपर्व कल्पनास्रों को देख कर प्राचीन प्रतिष्ठित परिडत लोग प्रसन्त हो कर श्लाघा करते थे। सवत् १६२० के वर्ष मे राजकीय श्री संस्कृत पाठशाला-ध्यत् श्रीमान् प्रिफिथ साहेब महाशय ने इन को धर्म्भशास्त्राध्यापक का पद दिया। तब से बराबर पढ़ा २ कर शतावधि विद्यार्थियों को इन्हों ने उत्तम परिडत किया, जो सप्रति देशदेशान्तर मे अपने २ विद्यार्थि गए को पढ़ा कर इन की कीर्त्ते को श्रासमदात फैला रहे है। कुछ दिन हुए श्रीमान नन्दन नगर की पाठ-शाला के संस्कृताध्यापक मोत्तमूलर साहिब महाराय की बनाई हुई अंगरेजी और सस्कृत व्याकरण की पुस्तक का परिशोधन श्रीर कई स्थलों में परिवर्तन किया था. जिस से उक्त साहित महाशय ने अति प्रसन्न होकर इन की कीर्त्त अनेक द्वीपान्तर निवासियों में विख्यात की, यहां तक कि जब उन्हों ने श्रपने पुस्तक की द्वितीया-वृत्ति छपवाई तब उस की भूमिका मे लिखा है कि इन के समान संस्कृत व्याकरण जानने वाला इस द्वीप मे तो क्या ससार भर मै दूसरा कोई नहीं है। वे उक्त परिंडत-वर राजाराम शास्त्री सप्रति पाच चार वर्ष से विरक्त हो कर योगाभ्यास में लगे थे श्रीर श्रपने दीन वाधवों का पोषसा श्रीर दीन विद्यार्थी प्रभति के परिपालन ही के हेतु ऋर्जन करते थे ऋौर ऋाप साधारण ही वृत्ति से जीवन यापन करते हुए मठ मे निवास करते थे। संवत १६३२ श्रावण शुक्क १२ के दिन सन्यास लेकर उसी दिन से अन्न परित्याग पूर्वक परमार्थ का अनुसन्धान करते २ मरण काल से श्रव्यवहित पूर्व तक सावधानता पूर्वक परमेश्वर का ध्यान करते २ भाद्रपद कृष्ण ३ गुरुवार को प्रातःकाल ८ वजते २ परमपद को प्राप्त हो कर यशोमात्रावशिष्ट .रह गए।

# एक कहानी कुछ त्राप बीती कुछ जग बीती।

( स्राज १० सितम्बर १६४५ ) ( कविवचनसुधा भाग ८ संख्या २२, वैशाख कृष्ण ४ संवत् १६३३ मे प्रकाशित, रचना ऋपूर्ण )

### प्रथम खेल

जमाने चमन गुल दिखाती है क्या क्या ? बदलता है रग ऋास्मा कैसे कैसे ॥

हम कौन है श्रौर किस कुल में उत्पन्न है श्राप लोग पीछे जानेंगे। श्राप लोगों को क्या, किसी का रोना हो पढ़े चिलए, जी बहलाने से काम है। श्रमी मैं इतना ही कहना हूं कि मेरा जन्म जिस तिथि को हुश्रा वह जैन श्रौर वैदिक दोनों में बड़ा ही पिवत्र दिन है। सवत् १६३० में मैं जब तैईस बरस का था एक दिन खिड़की पर बैटा था, बसन्त ऋ दु हवा ठढी चलती थी! साफ फूली हुई, श्राकाश में एक श्रोर चन्द्रमा दूसरी श्रोर सूर्य, पर दोनों लाल लाल, श्रजब समा बधा हुश्रा, कसेरू, गडेरी श्रोर फूल बेचने वाले सड़क पर पुकार रहे थे। मैं भी जवानी के उमगों में चूर जमाने के ऊच नीच से बेखबर श्रपनी रसकाई के नसे में मस्त दुनिया के मुफ्तखों रे सिफारशियों से बिरा हुश्रा श्रपनी तारीफ सुन रहा था, पर इस छोटी श्रवस्था मं भी प्रेम को भलों भाति पहचानता।

कोई कहता था आप से सुन्दर ससार में नहीं, कोई कसमें खाता था आप सा पंडित में ने नहीं देखा, कोई पैगाम देता था चमेली जान आप पर मरती है, आप के देखे बिना तड़प रही है, कोई बोला हाय! आप का फलाना कवित्त पढ़ कर रात भर रोते रहे, दूसरे, दूसरे ने कहा आप की फलानी गज़ल लाला रामदास की सैर में जिस वक्त प्यारी ने गाई, सारी मजलिस लोटपोट गई, तीसरा ठढी सास भर कर बोला धन्य है आप भी गनीमत है बस क्या कहे कोई बी से पूछे, चौथा बोला आप की अगूठी का पन्ना क्या है काच का दुकड़ा है या कोई ताज़ी तोड़ी हुई पत्ती है, एक मीर साहब चिड़िया वाले ने चोच खोली, बेपर की उड़ाई बोले कि आप के कबूतर किस से कम है वल्लाह कबूतर नहीं परीजाद है, खिलौने

<sup>#</sup> भारतेन्दु जी का जन्म भाद्रपद शुक्क ५ ऋष्टि पंचमी सं० १६०७ वि० (१ सितंबर १८५०) को हुस्रा था।

हैं, तस्वीर हैं। हुमा पर साया पड़े तो उसे शहबाज बना दे, ऐसे ही खूबस्रत जानवरों में ईसाई लोग खुदा का न्र उतरना मानते है, इन को उड़ते देख कर किस के होश नहीं उड़ते, कसम कलामुल्लाह शरीफ की मटियाबुर्ज वालो ने ऐसे जानवर ख्वाब में भी नही देखे। एक दलाल घोड़े की तारीफ कर उठा, जौहरी ने खचरो की तरफ बाग मोड़ी, बजाज बाग की स्तुति में फूल बूटे कतरने लगा, सिद्धान्त यह कि मैं बिचारा अनेला और वाहवाहे इतनी कि चारो ओर से मुक्ते दबाए लेती थी और मेरे ऊपर गिरी क्या फिसली पड़ती थीं।

यह तो दीवान खाने का हाल हुआ अब सीढी का तमाशा देखिये। चार पांच हिंदू, चार पांच मुसल्मान सिपाही, एक बमादार, दो तीन उम्मेदवार, और दस बीस उठल्लू के चूल्हे, कोई खड़ा है, कोई बैठा है। हाय रुपया हाय रुपया सब के जबान पर, पर इस में सब ऐसे ही नहीं कोई कोई सच्चा स्वामिमक्त भी है। कोई रंडी के मंडुए से लड़ता है, रुपये में दो आना न दोगे तो सरकार से ऐसी बुराई करेंगे कि फिर बीबी का इस दरबार में दरशन भी दुर्लभ हो जायगा, कोई बजाज से कहता है कि वह काली बनात हमें न ओहाओंगे तो बरसो पड़े मूलोंगे रुपये के नाम खाक भी न मिलेगो। कोई दलाल से अलग सद्टा बट्टा लगा रहा है। कोई इस बात पर चूर है कि मालिक का हम से बढ़ कर कोई भेदी नहीं जो रुपया कर्ज आता है हमारी मार्फत आता है, दूसरा कहता है बचा हमारे आगे तुम क्या पूचलचर हो औरतो का भुगतान सब मैं ही करता हू।

इन सबो में से एक मनुष्य को आप लोग पहचान रिलए इस से बहुत काम पड़ेगा। यह एक नाटा खोटा अच्छे हाथ पैर का सावले रग का आदमी है, बड़ी मोल्ल छोटी आर्खे, कछाड़ा कसे, लाल पगड़ी बाधे, हरा दुपट्टा कमर में लपेटे, सफेद दुपट्टा ओहें। जात का कुनबी है। इस का नाम होली है। होली आजकल मेरे बहुत सह लग रहा है, इसी से जो बात किसी को मुक्त तक पहुंचानी होती है वह लोग उस से कहते है। रेवड़ी के वास्ते मसजिद गिरानी इसी का नाम है॥

## ऐतिहासिक निबंध

- १ कामीर कुसुम
- २. बादशाह दर्पण
- ३. उदयपुरोदय

[ भारतेंदु की इतिहास की ख्रोर विशेष रुचि थी। इस देश के शृंखला-बद्ध इतिहास के अभाव का बडा शोच था। वे इतिहास की सामग्री के सचयन में बड़े उत्सुक रहते थे। इन इतिहास-ग्रथों के समान ही उनकी भूमिका भी बड़े महत्त्व की है। इनसे भारतेंदु की इतिहास - संबंधी भावना का भी ख्राभास मिलता है। भारतेंदु ने इतिहास को राजनीतिक घटनाख्रों के इतिच्त ख्रौर राजवंशों की परपरा के ख्रनुक्रम के रूप में ग्रहण किया है। किसी राजपुरुष के व्यक्तित्व ख्रौर कार्यकलाप तक ही उनकी दृष्टि पहुँची है। समय के साथ वे उसका सबध न जोड़ सके।

'काश्मीर कुसुम' में कामीर का सिद्धात इतिहास सकलित है।'यहा पर इस निवध के पीछे लगा हम्रा चक्र हटा दिया गया है।

'बादशाह दर्पण' की भूमिका जहाँ यह प्रकट करती है कि उनकी इति-हास-संबंधी भावना क्या थी वहाँ उनकी मुस्लिम शासन श्रौर ब्रिटिश शासन-संबंधी श्रालोचना को भी स्पष्ट करती है। सभव है कि पाठको को मुस्लिम शासन के प्रति प्रकट किए उद्घार उग्र प्रतीत हो श्रौर श्रंगरेज़ी शासन-संबंधी कुछ नरम। किन्तु यह उन्हें न भूलना चाहिए कि मुस्लिम शासन समाप्त हो था श्रौर ब्रिटिश शासन श्रपने पूरे जोर पर था।

'उदयपुरोदय' भारतेंदु की इतिहासलेखक की शैली का उदा-हरण प्रस्तुत करने के लिए ज्यो का त्यो रख दिया गया है। इसमें ऐति-हासिक अन्वेषण, परंपरा - पालन और लोक - कथाओं का समिश्रण है। खुका शैली भी कही कहीं पर बड़ी अलंकृत है।]

## काश्मीर कुसुम।

#### DEDICATION

### हे सौभाग्य काश्मीर ।

केवल अन्थकर्ता ही से नहीं इस अन्थ से भी तुम से अनेक सम्बन्ध है। तुम कु सुम जाति हो, यह अन्य भी। कश्मीर के दोत्र से दर्शकों का मन असन्न होता है। तुम्हारे दर्शन से हमारा। कश्मीर इस पृथ्वी का स्वर्ग है, तुम हमारे हेतु इस पृथ्वी मे स्वर्ग हो। यह अन्य राजतरिगणी कमल है। तुम वर्ण से राजतरंगिणी कमला ही नहीं हमारी आशारजतरिगणी में कमल हो। तरिगणी गण की रानी भोगवती भागीरथी है, तुम हमारी अन्यताल की नहीं अनेक सम्बन्धों से समक्तीरम् स्वर्णमयी नीलमिण अभवा है, तुम भी इन्हीं अनेक सम्बन्धों से समको या केवल हमारे हृदय सम्बन्ध से यह अन्य तुम को समर्पित है।

## भूमिका

भारतवर्ष के निर्मल आकाश में इतिहासचन्द्रमा का दर्शन नहीं होता। क्योंिक भारतवर्ष की प्राचीन विद्याओं के साथ इतिहास का भी लोप हो गया। कुछ तो पूर्व समय में श्रृष्ठ लावद्ध इतिहास लिखने की चाल ही न थी और जो कुछ बचा बचाया था वह भी कराल काल के गाल में चला गया। जैनों ने वैदिकों के ग्रन्थ नाश किए और वैदिकों ने जैनों के। एक राजधानी में एक वंश राज्य करता था। जब दूसरे वंश ने उस को जीता तो पहले वंश की संपूर्ण वंशावली के ग्रन्थ जला दिए। किवयों ने अपने अन्तदाता की मूठों प्रशंसा की कहानी जोड़ ली और उन के जो शत्रु थे उन की सब कीर्ति लोप कर दी। यह सब तो था हो, अन्त में मुसल्मानों ने आकर जो कुछ बचे बचाये ग्रन्थ थे जला दिए। चिलए छुट्टी हुई। ऐसी काली घटा छाई कि मारतवर्ष के कीर्ति चन्द्रमा का प्रकाश हो छिप गया। हरिश्चन्द्राराम, युधिष्ठिर ऐसे महानुमावों की कीर्ति का प्रकाश अति उत्कट था इसी से चनपटल को वेध कर अब तक हम लोगों के अधेरे दृश्य को आलोक पहुंचाता है। किन्तु ब्रह्मा से ले कर आज तक और जितने बड़े बड़े राजा या वीर या पंडित या महानुमाव हुए किसी का समाचार ठीक ठीक नहीं मिलता। पुराणा-दिकों में नाम मिलता है तो समय नहीं मिलता।

ऐसे श्रंधेरे में कश्मीर के राजाश्रों के इतिहास का एक तारा जो हम लोग को दिखलाई पड़ता है इसी को हम कई सूर्य से बढ़ कर समभते है। सिद्धान्त यह कि भारतवर्ष में यही एक देश है जिस का इतिहास श्रृङ्खलावद्ध देखने में त्राता है त्रीर यही कारण है कि इस इतिहास पर हमारा ऐसा त्रादर त्रीर त्राग्रह है।

कश्मीर के इतिहास में कल्हण किय की राजतरिंगणी ही मुख्य है। यद्यिप कल्हण के पहले सुव्रत, ज्ञेमेन्द्र, हेलाराज, नीलमुनि, पद्मिमिहर श्रौर श्रीछ्विल्ल-भट्ट श्रादि प्रन्थकार हुए हैं, किन्तु किसी के प्रन्थ श्रव नहीं मिलते । कल्हण ने लिखा है कि हेलाराज ने बारह हजार प्रन्थ कश्मीर के राजाश्रो के वर्णन के एकत्र किए थे। नीलमुनि ने इस इतिहास में एक बड़ा सा पुराण ही बनाया था। किन्तु हाय श्रव वे प्रन्थ कहीं नहीं मिलते। कश्मीर के बचे बचाए जितने प्रन्थ थे सब दुष्टों ने जला दिए। श्राय्यों की मिन्दर मूर्ति श्रादि में कारीगरी, कीर्तिस्तम्मादिकों के लेख श्रौर पुस्तकों का इन दुष्टों के हाथ से समूल नाश हो गया। परशुराम जी ने राजाश्रों का श्रीरमात्र नाश किया, किन्तु इन्हों ने टेह बल विद्या धन प्राण की कौन कहैं कीर्ति का भी नाश कर दिया।

कल्हण ने जयसिंह के काल में सन् ११४८ ई० में राजतरिंगणी बनाई। यह कश्मोर के अमात्य चम्पक का पुत्र था श्रीर इसी कारण से इस को इस ग्रन्थ के बनाने में बहुत सा विषय सहज ही में मिला था।

इस के पीछे जोन राज ने १४१२ में राजावली बना कर कल्हण से लेकर श्रपने काल तक के राजाश्रो का उस में वर्णन किया। फिर उस के शिष्य श्री बरराज ने १४७७ में एक ग्रन्थ श्रीर बनाया। श्रकबर के समय में प्राज्यभट्ट ने इस इतिहास का चतुर्थ खंड लिखा। इस प्रकार चार खंडों में यह कश्मीर का इतिहास सस्कृत में श्लोकबद्ध विद्यमान है।

महाराज रण्जीत सिंह के काल मे जान मैकफेयर नामक एक यूरोपीय विद्वान-ने कश्मीर से पहिले पहल इस ग्रन्थ का सग्रह किया । विल्सन साहब ने एशिया-टिक रिसर्चेज में इस के प्रथम छ सर्ग का श्रानुवाद भी किया था।

इसी राजतरिंगणी ही से यह इतिहास मैं ने लिखा है। इस में केवल राजास्त्रों के समय ख्रीर बड़ी बड़ी घटनाद्रों का वर्णन है। ख्राशा है कि कोई इस को सविस्तर भी निर्माण कर के प्रकाश करेंगा।

राजतर्रागणी छोड़ कर श्रीर श्रीर भी कई प्रन्थों श्रीर लेखों से इस में सग्रह किया है। यथा श्राहने श्रकबरी, ... ... का फारसी इतिहास। एशियाटिक सोसाइटी के पत्र; विल्सन, विल्फर्ड, प्रिंसिप, किनगहम, टाड, विलिश्रम्स गोशेन श्रीर ट्रायर श्रादि के लेख, बाबू जोगेशचन्द्रदत्त की श्रङ्करेजी तवारीख। दीवान कुपाराम जी की फारसी तवारीख श्रादि।

बहुतों का मत है कि कश्मीर शब्द कश्यपमेर का अपभ्रंश है। पहले पहल कश्यप मुनि ने अपने तपोबल से इस प्रदेश का पानी मुखा कर इस को बसाया था। हन के पीछे गोनर्द तक अर्थात् किलयुग के प्रारम्भ तक राजाओं का कुछ पता नूही है। गोनर्द से ही राजाओं का नाम श्रद्धलावद्ध मिलता है। मुसल्मान लेखकों ने इस के पूर्व के भी कई नाम लिखे है, किन्तु वे सब ऐसे अशुद्ध और प्रति राब्द मैं खां उपाधि विशिष्ट है कि उन नामों पर श्रद्धा नहीं होती।

गोनर्द से लेकर सहदेव तक पूर्व में सैतीस सौ बरस के लगभग डेढ़ सौ हिन्दू राजाओं ने कश्मीर भोगा, फिर पूरे पाच सौ बरस मुसल्मानों ने इस का उत्पीड़न किया (बीच में बागी हो कर यद्यिप राजा सुखजीवन ने द बरस राज्य किया था पर उस की कोई गिनती नहीं) फिर नाममात्र को कश्मीर कृस्तानी राज्यसुक्त होकर आज चौसठ बरस से फिर हिन्दु श्रो के श्रिधिकार में श्राया है। श्रव ईश्वर सर्वदा इस को उपद्रवों से बचावै। एवमस्तु।

कश्मीर के वर्त्तमान महाराज की संचित्त वशपरंम्परा यो है। ये लोग कछवाहे च्त्री है। जैपुर प्रान्त से सूर्यदेव नामक एक राजकुमार ने स्राकर जम्बू मे राज्य का श्रारम्भ किया। उस के वंश में भुजदेव, श्रवतारदेव, यशदेव, कृपालुदेव, चक्रदेव विजयदेवा नृसिंहदेव, अजेनदेव श्रीर जयदेव ये क्रम से हए । जयदेव का पुत्र मालदेव बड़ा बली श्रीर पराकमी हुआ। इस ने हॅसी हॅसी में पचास पचास मन जो पत्थर उठाए है वह उस की श्रचल की तिंवन कर श्रव भी जम्बू में पड़े है। उस के पीछे हम्बीरदेव, ऋजेब्यदेव, वीरदेव, घोगड्देव, कर्प्रदेव ऋौर सुमहलदेव क्रम से राजा हुए । सुमहलदेव के पुत्र संग्रामदेव ने फिर बड़ा नाम किया । ऋालम-गीर इन की वीरता से ऐसा प्रसन्न हुआ कि महाराजगी का पद छत्र चंवर सब कुछ दिया । ये दक्षिण की लड़ाई में मारे गए । इन के पुत्र हरिदेव ने ख्रीर उनके पुत्र गजिसिंह ने राज को बहुत ही बसाया। सब प्रकार के नियम बाधे श्रीर महल बनवाए । गजसिंह के पुत्र अवदेव ने बहुत दिन तक ऐश्वर्यपूर्वक राज्य किया । श्रुवदेव के रणजीतदेव श्रीर सूरतिसह पुत्र थे । रणजीतदेव को बजराजदेव श्रीर उन को निजपरम्परासम्पूर्णकारो सम्पूर्णदेव हुए। सम्पूर्णदेव को सन्तति न होने के कारण रणजीतदेव के दूसरे पुत्र दलेलसिंह के पुत्र जैतसिंह ने राज्य पाया। महाराज रण-जीतसिंह लाहोरवाले के प्रताप के समय में जैतसिंह को पिनशिन मिली श्रीर जम्बू का राज्य लाहोर में मिल गया। जैतसिंह के पुत्र रघुवीरदेव के पुत्र पौत्र स्रव स्त्रम्वाले में है श्रीर सर्कार श्रगरेज से पिनशिन पाते है ! श्रुवदेव के दूसरे पुत्र सूरतसिंह को जोरावर िंह स्त्रीर भिया मोटाविंह दो पुत्र थे। मिया मोटा को विभूतिसिंह स्त्रार उन को एक पुत्र ब्रजदेव हैं जिन को वर्तमान महाराज जम्बू ने कैद कर रक्खा है। जोरावरसिंह को किशोरसिंह श्रीर उन को तीन पुत्र हुए, गुलाबसिंह, सुचेतसिंह श्रीर ध्यानसिंह । महाराज गुलावसिंह ने महाराजाधिराज रणजीतसिंह से जम्बू का राज्य

फिर पाया । सुचेतिसह का वश नहीं रहा । राजा ध्यानिसह को हीरासिंह, जव हरिसिंह श्रीर मोतीसिंह हुए, जिन मे राजा मोतीसिंह का वंश है । महाराज गुलाविसंह के उद्धव-सिंह, रण्धीरिसह श्रीर रण्वीरिसंह तीन पुत्र हुए । प्रथम दोनो नौनिहालिसिंह श्रीर राजा हीरासिंह के साथ कम से मर गए इस से महाराज रण्वीरिसंह वर्तमान जम्बू श्रीर करमीर के महाराज ने राज्य पाया । इन के एक वैमात्रे य भाई मिया हडिसिंह है जिनको महाराज ने केंद्र कर रक्खा था, पर सुनते है कि श्राज कल वह कैंद्र से निकल कर नैपाल प्रान्त में चले गए है । सन् १८६१ में महाराज को जी. सी. एस० श्राई० का पद सर्कार ने दिया श्रार १८६२ में दत्तक लेने का श्राजापत्र भी दिया । इन को २१ ताप को सलामी है । दिल्ली दरजार में इन को श्रीर मो श्रनेक श्रादरस्चक पद मिले हैं। ये संस्कृत विद्या श्रीर धर्म के श्रान्तरागी है । इन को तीन पुत्र है यथा युवराज प्रतापसिंह, कुमार रामसिंह श्रीर कुमार श्रमरिहं ।

### राजतरङ्गिणी की समालोचना।

जिस महाप्रन्थ के कारण हम लोग आज दिन कश्मीर का इतिहास प्रत्यच्च करते है उस क विषय म भी कुछ कहना यहा बहुत आवश्यक है। इस प्रन्थ को कल्हण किव ने शाक एक हजार सत्तर१०००म बनाया था। उस समय तीसरे गानद स तेईस सो तीस बरस बीत चुक थे। इस प्रन्थ की सस्कृत क्लिष्ट और एक विांचत्र शैली की है। किव के स्वभाव का जहा तक परिचय मिला है एसा जाना जाता है कि वह उद्धत और अभिमानी था, किन्तु साथ ही यह भी है कि उस की गवेषणा अस्पन्त गम्भीर थी। नोलपुराण छोड़ कर ग्यारह प्राचीन प्रथ इस ने इतिहास के देखे थे। केवल इन्ही प्रन्थों के भरोस इस ने यह प्रन्थ नहीं बनाया वरच आजकल के पुरा-तत्ववेता (Antiquarians) की भाति प्रचीन राजाओं के शासनपत्र, दानपत्र तथा शवालय आदि की लिपि भी इस ने देखी थी। (प्रथम तरंग १५ श्लोक देखों) यह मन्त्री का पुत्र था, इस से सम्भव है कि इन वस्तुओं को देखने में इस को इतना परिश्रम न पड़ा होगा जितना यदि कोई साधारण किव बनाता तो उस को पड़ता। इस ग्रन्थ म आठ हजार श्लोक है। साढ़े छ सो बरस कलियुग बीते

<sup>\*</sup> वर्तमान महाराज के परिषदवर्ग भी उत्तम हैं। इन के एक बड़े शुमिचिन्तक परिषद रामकृष्ण जी को कई वर्ष हुए लोगों ने षड्चक कर के राज्य से अलग कर दिया था और अब उन के पुत्र परिडत रघुनाथ जी काशी में रहते हैं। महाराज के अमात्य दीवान ज्वाला सहाय के पौत्र दीवान कृपाराम के पुत्र दीवान अनन्त-राम जी है, जो अङ्गरेजी, फारसी आदि पढ़े और सुचतुर हैं। बाबू नीलाम्बर मुकुर्जी, बाबू गणेशाचीबे प्रस्ति और भी कई चतुर लोग राज्यकार्य में दत्त हैं।

कौरव पांडवो का युद्ध हुम्रा था, यह बात इसी ने प्रचितत की है। जरासन्घ के युद्ध में कश्मीर का पहला राजा गोनर्द मारा गया। यहां से कथा का ऋारम्म है । इसी ऋादि गोनर्द के पुत्र को श्रीकृष्ण ने गान्धार देश के स्वयम्बर में मारा ऋौर

\* इस प्रन्थकर्ता के पिता श्रीयुत किववर गिरिधरदास जी ने अपने जरासन्ध-बंध नामक महाकाव्य में जरासन्ध की सैना में कश्मीर के आदि गोनर्द के वर्णन में कई एक छन्द लिखा है वह भी प्रकाश किया जाता है। (३ सर्ग ४० छन्द)

> चलेड भूप गोनर्द वर्दवाह्न समान बल, संग लिये बहु मर्द सर्द लिख होत श्रपर दल । फेंटा सीस लपेटा गल सकुता की माला, सिर केसर को पुड़ धरे पचरङ्ग दुसाला। रथ चारु जराऊ सोहतो रूप सबन मन मोहतो, कश्मीर भूप भरि रिसि लसी मथुगपुर दिसि जोहतो।।

(६ सर्ग २५ छन्द)

छुप्पय मद्रक सुम्मक पनस किंपुरस द्वमन्य कोसल, सोमदत्त बाल्हीक भूरि सह भूरिखवा सल । युधामन्यु गोनर्द अनामय पुनि उतमौजा, चेकितान अरु अङ्गग बङ्ग कालिङ्ग महौजा । न्या हत छत्र कैसिक सुहित आहुति सहित भुआल सब, चिढ़ लर्रे द्वार पश्चिम जबर, अरि गति देन दव।

(१० सर्ग ११ छन्द)

कैसिक रूप श्रित विक्रमवन्त, श्रिरमरदन सग मिखो तुरन्त । घरम वृद्ध गोनर्द महीप, करन लगे रथ जोरि समीप । हिरगीत छुन्द — तहं काश्मीरी भूमिपित गोनर्द घनु टकारि कै । भट धर्म वृद्धिह छाय दीनो मारु मारु पुकारि कै । सब काटिकै दुसमन विसिख मिह मध्य दीनो डारिकै ॥६५॥ गोनर्द तब बोलत भयो तु ज्वान प्रगट लखात है । क्यो धर्म वृद्ध कहात है श्राचरज यह श्रिषकात है । पै एक बात विचारि करि संदेह मेरो जात है । रन घरम वृद्धन को धरै श्रिति सिथिल तेरो गात है ॥६६॥ जदुवीर अब बोलत भयो रूप साच तोहि बात कहै । हम धर्म वृद्ध कहात है पै करम वृद्ध नही श्रिहे । श्रुक धर्म वृद्ध कहात है पै करम वृद्ध नही श्रुहे । श्रुक धर्म वृद्ध को नाम है सो वृद्ध वह दिन को भयो।

उस की सगर्भा रानी को राज्य पर बैठाया । उस समय श्रीकृष्ण ने कश्मीर की महिमा मे एक पुराण का श्लोक कहा । (१ त० ३२ श्लोक) यही प्रकरण इस बात का प्रमारा है कि कश्मीर का राज्य बहुत दिन से प्रतिष्ठित है। इस रानी के पुत्र कार नाम द्वितीय गोनर्द हुन्ना, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया । इसी से स्पष्ट है कि पूर्वोक्त तीनो राजा जवानी ही मै मरे. क्योंकि एक पाडवो के काल में तीनो का वर्णन श्राया है। इन लोगों के श्रनेक काल पीछे श्रशोक राजा जैनी हन्ना। इसी ने श्रीनगर बसाया। इस के पीछे जलौकराजा प्रतापी हुन्ना जिस ने कान्य-कुन्जादि देश जीता । यह शैव था । ( भारतवर्ष से मूर्तिपुत्रा स्त्रीर शैव वैष्णवादि मत बहुत ही थोड़े काल से चले है यह कहने वाले महात्मागण इस प्रसग को त्राख खोल कर पढ़ें) (१ त० ११३ श्लोक ) फिर हष्क ज़ुष्क कनिष्क ये तीन विदेशी (Bactro-Indian tribe) राजा हुए। इन के समय मे शाक्य सिह को हुए डेढ सौ बरस हुए थे। (१ त० १७२ श्लोक) इस से स्पष्ट होता है कि राजतरिंगणी के हिसाब से शाक्यसिंह को हुए पचास सौ बरस हुए । इसी समय मे नागार्जन नामक सिद्ध भी हुन्ना । इन के पीछे स्रभिमन्य के समय में चन्द्राचार्य ने व्याकरण के महाभाष्य का प्रचार किया श्रीर एक दूसरे चन्द्रदेव ने बौद्धो को जीता। कुछ काल पीछे मिहिरकल नामक एक राजा हुआ। इस के समय को एक घटना विचारने के योग्य है। वह यह कि इसकी रानी सिहल का बना रेशमी कपडा पहने थी उस पर वहां के राजा के पैर की सोनहली छाप थी। इस पर कश्मीर के राजा ने बड़ा क्रोध किया श्रीर लड्डा जीतने चला। तब लड्डावालो ने 'यमुषदेव' नामक सर्य के बिम्ब के भापे का कपड़ा दे कर उस से मेल किया। (१ त० ३०० श्लोक) इस से स्पष्ट होता है कि चादी सोने से कपड़ा छापना लड़ा मैं तभी से प्रचलित था । ऋदापि हैदराबाद में (लङ्का के समीप ) छापा ऋच्छा होता है । उस समय तक मिट्ट (Bhattı) दारद (Dardareans) न्त्रीर गाधार ( Khandharians ) ब्राह्मण होते थे।

फिरतुंजीन नामक राजा के समय मे चन्द्र किन ने नाटक बनाया। (२ त० १६ श्लो०) इस के समय में एक बात ऋौर ऋाश्चर्य की लिखी है कि एक समय बड़ा काल पड़ा था तो परमेश्वर ने कबूतर बरसाये थे।(२ त० ५१ श्लो०) ऋौर

> गोनरद त् रद रहित बूढ़ो पितिहि क्यो चाहै नयो ॥६७॥ इमि वचन सुनि सुफलक सुवन के कासमीरी कोपि कै। बहु बरिल स्रायुध वारिधर मम दियो पर रथ लोपि कै। तिमि धर्म्म वृद्धि बजाय धनु सर त्याग कीने चोपि कै। गोनर्द सस्त्र उड़ायकै गरज्यो विजय पन रोपि कै॥६८॥

हुष नामक एक कोई श्रीर राजा उस काल में हु श्रा था। इस राजा के कुछ काल पीछे सिन्धमान राजा की कथा भी बड़ी श्राश्चर्य की लिखी है कि वह सूली दिया। गया था श्रीर फिर जी गया इत्यादि। विक्रमादित्य के मरने के थोड़े ही समय पीछे प्रजरसेन राजा ने नाव का पुल नाधा श्रीर वह ललाट में त्रिश्रूल की भाति तिलक देता था (३ त० ३५६ श्रीर ३६७ श्लो०)।

जयापीड़ राजा का समय फिर ध्यान देने के योग्य है, क्योंकि इस के समय में कई परिवत है, जिन में शकु नामक किन ने मम्म श्रीर उत्पल की लड़ाई में सुनाम्युदय नामक कान्य बनाया था। (४ त० २५ १ १ लो०) इसी के समय में वामन नामक वैयाकरण परिवत हुश्रा है जिस की कारिका प्रसिद्ध है। (४ त० ४८७ से ४६४ १ लो० तक) इसी वामन का बोपदेव ने खरडन किया है। (बोपदेव महाग्राहग्रस्तो वामने कुंजरः) इससे बोपदेव जयापीड़ क समय (७५ ई०) के पीछे हुए हैं यह सिद्ध होता है। जयापीड़ ने द्वारका फिर से बसा कर मन्दिर बनवाए। (४ त० ५६० १ लो०) श्रीर उस समय नैपाल का राजा श्रारमंहि था (४ त० ५२६ १ लो०)।

राजा शकरवर्मा का समय भी दृष्टि देने के योग्य है। इस के पास ३०० हाथी, लाख बोड़े स्त्रीर नो लाख प्यादे थे। उस समय गुजरात में 'खालान खान' का जार था। दरद स्त्रीर तुरुक देश के राजा भारत में बड़ा उपद्रव मचाए हुए थे। लिल्लयशाह खानालखान का सर्दार था (५ त० १५३ से १६० श्लो० तक)। इस अथ में मुसल्मानों का वर्णन पहले यही स्त्राया है। इस से स्पष्ट होता है कि ईस्वी नवीं शताब्दी के स्नन्त तक जो मुसल्मान चढ़ाई करते थे वे गुजरात की राह स करते थे; उत्तर पिंछम की राह नहीं खुली थी। इस तरग में कायस्थों की बड़ी निन्दा की है (४ त० ६२५ श्ला० से स्त्रीर ५ त० १७६ श्लो० स्नादि)।

चतुर्थ श्रीर पञ्चम तरङ्ग में कई बात श्रीर दृष्टि देने के योग्य है। जैसे ताबे की 'दीनार' पर राजाश्रो का नाम खुदा रहना। (४ त० ६२० श्लो०) जहा पिथक टिके उस स्थान का नाम गज (४ त० ५६२ श्लो०)। रुपयों की दुर्गिडका (हुएडी) का प्रचार। (५ त० १५६ श्लो०) मेष के ताजे चमड़े पर खड़े होकर तलवार टाल हाथ में लेकर शपथ खाना इत्यादि (५ त० ३३० श्लो०)। इसी तरङ्ग में गानेवालों का नाम डोम लिखा है। (५ त० ३५८ श्लो०) यह दीनार गज हुएडी श्रीर डोम शब्द श्रव तक भाषा में प्रचलित है, वरंच मारहसन ने भी 'वडोमनपना' लिखा है। जैसा इस काल में रंडी श्रीर इन की बुढ़िया तथा मंडुश्रों के समक्तने की श्रीर साधारण लोग जिस में न समकें \* ऐसी एक

<sup>#</sup> वर्तमान काल में रिडयों को भाषा का कुछ उदाहरण दिखाते हैं। नगर की वारबधूगण की सकेत भाषा यथा—लूरा-पुरुष, रूरी-रंडी, चीसा-श्रच्छी बीला-

भाषा प्रचित है वैसी ही उस काल मैं भो थी। गानेवाले को हेलू गाव दिया गया। इसकी उस काल की भाषा हुई 'रगस्सहल्लुदिराखा' (५ त० ४०२ श्लो०)।

षष्ठतरंग में दिहारानी का उपद्रव श्रौर बहुत से राजाश्रो के नाम के पूर्व में ॰ शाहिपद ध्यान देने के योग्य है।

सप्तमतरग (५३ १लो०) में हम्मीर नाम का एक राजा तुग के समय में श्रीर (१६० १लो०) श्रमन्त के समय में भोज का राजा होना लिखा है। मान के हेतु लोगों को ठाकुर की पदवी दी जाती थी। (७ त० २६ १लो०) तुरुष्क देश से सोने का मुलम्मा करने की विद्या हुई के समय में श्राई। (७ त० ५३ १लो०) इसी के काल में कुस लोगों ने पहले पहल बन्दूक का युद्ध किया (७ त० ६८४ १लो०) कलिजर के राजा, राजा उदयसिंह श्रादि कई राजाश्रों के प्रसग से (१२०० १लो० के श्रासपास) नाम श्राए है। युद्ध हारने के समय ज्ञानिया राजपुतान की भाति यहा भी जल जाती थी। (७ त० १५०० १लो०)

अष्टमतरग में मी कायरथों की बहुत निन्दा की है। ( त० दि रलों ० आदि) कैदियों को भाग से रग कर कपड़ा पहनाते थ। ( त० ६३ रलों ०) कल्याण के हेतु लोग भीष्मस्तवराज, गजेन्द्रमोक्ष, दुगांपाठ आदि का पाठ करते थे ( त० १५२ रलों ० ) उस समय में भी राजाओं को इस बात का आग्रह होता था कि उन्हीं के नाम के सिक्के का प्रचार विशेष हो। इस समय (बारहवी शताब्दी के मध्य में ) कालिजर का राजा कल्ह था ( त० २०५ रलों ० ) कटार को कट्टार कहते थे। ( त० ५१५ रलों ० ) हर्ष का सिर काट कर लोंगों ने भाले पर चढ़ाया, किन्दु इस के पहले किसी राजा के सिर काटने की चाल नहीं थी। इर्ष का व्याख्यान इस तरग में अवश्य पढ़ने के योग्य हं जिस से शङ्कार वीर आदि रसों का हृदय में उदय होकर अन्त में वैराग्य आता है।

राजतरिंगणी में राम-लद्मण की मूर्ति का पृथ्वी के भीतर से निकलना इस बात का प्रमाण है कि मूर्तिपूजा यहा बहुत दिन से प्रचलित है।

इस में देवी, देवता, भूत-प्रेत श्रीर नागों की श्रनेक प्रकार की श्राश्चर्य कथा है जिन को प्रन्थ बढ़ने के भय से यहां नहीं लिखा। श्रीर भी वृद्ध, शस्त्र श्रीषधि श्रीर मिण श्रादिकों के श्रनेक प्रकार के वर्णन है। कोई महात्मा इस का पूरा श्रानुवाद करेंगे तो साधारण पाठकों को इस का पूर्ण श्रानन्द मिलैगा।

इस में एक मिण का वर्णन बड़ा आश्चर्यजनक है। एक बेर राजा नदी पार होना चाहता था किन्तु कोई सामान उस समय नहीं था। एक सिद्ध मनुष्य ने जल में एक मिण फेंक दी, उस से जल हट गया और सैना पार उतर गई। फिर दूसरी मिण के

बुरा, मीमटा-रुपया, श्रादि । ग्राम्य रिडयो की माषायथा-सेरुश्रा-पुरुष, सेरुइ-स्त्री, कनेरी-रुपया, सेमिल-श्रन्छा है श्रीर हीरिन्छः न्त्रा श्रर्थात् रुपया सब ठग लो ।

बल से इस मिण को उठा लिया। एक कहानी ऐसी श्रीर भी प्रिस्ट है कि किसी राजा की श्रगूठी पानी में गिर पड़ी। राजा को उस श्रमूल्य रत का वड़ा शोच हुआ। यह देल कर मत्री ने श्रपनी श्रंगूठी डोरे में बाध कर पानी में डाली। मंत्री के श्रगूठी के रत्न में ऐसी शक्ति थी कि श्रन्य रत्नो को वह खीच लेती थी, इस से राजा की श्रंगूठी मिल गई।

हर्षदेव ।

हर्षदेव के विषय में यद्यपि राजतरिंगणी में कुछ विशेष नहीं लिखा है किन्तु इस राजा का नाम भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है श्रीर एक इस बात की प्रसिद्धि पर कि रत्नावली इत्यादि काव्य-प्रनथ उस के समय में बने थे इस राजा पर मेरी विशेपदृष्टि पड़ी । इसका समय विक्रम ख्रीर कालिटास के समय के बहत पीछे स्पष्ट होने से इस बात की मुक्त को बड़ी चिन्ता हुई कि वह कौन पुर्यात्मा श्री हर्ष है धावक ने जिस की कीर्ति त्राचन्द्रार्क स्थिर रक्ली है। वह श्री हर्ष निश्चय मम्मट कालिदासादि के पूर्व ग्रीर वत्तराज के पश्चात् हुग्रा है। वशाविलयों में खोजने से कई हर्ष मिले। यथा मालवा के राजास्त्रों में एक हर्षमेघ १६१ ई०पू० हस्रा है। यह युद्ध में मारा गया स्त्रीर कोई विशेष कथा इस की नहीं है। छतरपर में एक लिपि में श्री हर्ष नाम का एक राजा बिहल का पुत्र यशोधमदेव का पिता लिखा है। स्त्रीर यह लिपि श्री हर्ष के प्रपोत्र की सं० १०१९ की है। एक श्री हर्ष नैपाल का राज ३६३१ ई० पू० हुन्ना है। एक विकमादित्य जिस का दूसरा नाम हर्ष था मातृगुप्त के ममय में हुआ। शक १०००में एक विक्रम और इस के कुछ ही पूर्व कान्यकुब्ज मे एक हर्ष नामक राजा हुआ। कालिदास और श्री हर्ष किव भी इसी काल मे थे। जैन लोगों ने लिखा है कि वाराण्सी के जयन्तीचन्द्र नामक राजा के दरबार मे श्री हर्ष कवि था। (१०८६ श्लोक ) यह जैनो का भ्रम है। स्त्रीर हर्पों को छोड़ कर कान्यकुञ्ज के हर्ष को यदि धावक कवि का स्वामी मानै तभी कुछ लड़ बातो की मिलैगी । जैसा रत्नावली मे जिस वत्सराज का चरित है वह किलयुग के प्रारम्भ मे उरु होप का पुत्र वत्स था। शुनकवश का प्रथम राजा एक प्रद्योत हुन्ना है। [ २००० ई० पू० ] सम्भव है कि इसी प्रद्योत की बेटी वत्स को व्याही हो। धावक ने एक उदयन का भी वर्णन किया है वह पाडवो के वंश की ऋन्तावस्था मै हुम्रा था। यह सब म्राति प्राचीन है। इस से ३६३१ ई० पू० के नैपालवाले श्रीहर्ष के हेत्र धावक ने काव्य बनाया है यह नहीं हो सकता । कन्नीज मे जो श्रीहर्ष नामक राजा था जिस की सभा मे श्रीहर्ष नामक किव का पिता रहता था वही श्रीहर्ष धावक का स्वामी था। छतरपुर की लिपि का काल १०१२ है। चार पुरुत पहले यह काल ८५० सबत् मे जा पड़ेगा। यशोविग्रह के पहले कदाचित् राजविष्लव हन्ना हो न्नीर श्रीहर्ण से यशोविमह तक दो एक राजे न्नीर हो गए

हो तो श्राश्चर्य नहीं। प्रशस्ति के 'दमापालमालासु दिवगतासु' इस पद से ऐसा भलकता भी है। यशोवियह से लेकर जयचन्द्र तक नामो म जितनी प्रशस्ति मिली है उन में बड़ा ही श्रन्तर है। जो ताम्रपत्र मैने दखा है उन का कम यह है— यशोविग्रह, महीचन्द्र, चन्द्रदेव, मदनपाल, गोविन्देन्ट श्रार जयचन्द्र । जैनो ने इसी जयचन्द्र को जयन्तीचन्द्र लिखा है श्रीर काशी का राजा लिखने का हेत्र यह है कि 'तीर्थानिकाशीक्रशिकोत्तर भें स्टेन्द्र अपनेष्टानि परिपालयनाभिगम्य' इस पद से स्पष्ट है कि काशी भी उस समय कन्नीजवालों के ऋषिकार में थी इसी से काशी का राजा लिखा । श्रीर जयचन्द्र के प्रिपतामह या उस के भी पिता के काल म जो श्रीहर्ष कवि था उस को जयचन्द्र काल में लिख दिया। छतरपुर की लिपि में जो श्रीहर्ष राजा का पुत्र यशोधर्म वा वर्म लिखा है वही यशोविग्रह मान लिया जाय श्रीर जयचन्द्र उस के बड़े पुत्र का वश श्रीर छतरपुर की लिपि वाले छोटे पुत्र के वश में हैं ऐसा मान लीजिए तो विरोध मिट जायगा। चन्द्रदेव ने 'श्रीमद्गा-घिपुराधिराज्यमखिल दोर्विक्रेमेनार्जितम्' इस पर से कान्यकुब्ज का राज्य अपने बल से पाया यह भी भालकता है। इस से यह भी सम्भव है कि श्रीहर्ण का राज्य कन्नोज में शेष न रहा हो ग्रीर चन्द्रदेव ने नए तिरे से राज्य किया हो । यशोविग्रह के वश की कई शाखा है इस का प्रमाण प्रशस्तियों के मिन्न मिन्न नामी ही से है। इस से ऐसा निश्चय होता है कि सम्बत् ६०० के लगभग जो श्रीहर्ष नामक कान्यकुब्ज का राजा था उसी के हेतु रत्नावली आदि प्रन्थ वन हैं \*। कालिदास, विक्रम, भोज सब इस काल के सौ बरस के आस पास पीछे उत्पन्न हुए ह और इसी से कालिदास ने मालिकारिनिमत्र में घावक का परिचय दिया है। कल्हण कवि ने जो राजतरिंगणी में कालिदास या इस श्रीहर्ष का नाम नहीं दिया उस का कारण यही है कल्हण का स्वभाव अप्रहिष्णु था श्रौर कालिदास से कश्मीर के राजा भीमगुप्त से (जो १७५ ई० के काल में राज्य करता था) महा वैर था। इस से उस ने कालिदास का या उस के स्वामी विक्रम का नाम नहीं लिखा। कल्ह्या प्रायः सभी राजाओं की कुछ कुछ निन्दा कर देता है जैसा इसी हर्षदेव की जिस की श्रीर स्थानों में बड़ी स्तुति है कल्हरण ने निन्दा की है। श्रीर अन्थकारों के मत मे श्रीहर्ण बड़ा न्यायपरायण स्वय महा कवि ग्रति उदार था। पुकार सुनने के हेतु महल की भित्तियो पर घटिया लटकती थीं। रात दिन गुणियो से घिरा रहता था श्रीर श्रन्त में ससार को श्रसार जानकर त्यागी हो गया। कल्हण से हर्ष राज से द्वेष का यह कारण है कि इस के स्वामी जयसिंह का वाप सुस्सल हर्ष के पोते भिद्धाचर को मार कर राज्य पर बैठा था।

<sup>\*</sup> पूर्व मे तुजीन के काल मे एक हर्ष हुआ है यह लिख भी आए है।

# बादशाह दर्पण।

## भूमिका

रामायण में भगवान् वाल्मीकिजी ने कहा है जो वस्तु हुई है नाश होगी, जो खड़ी है गिरेगी, जो मिले है विछुड़ेगे, श्रीर जो जीते हैं श्रवश्य मरेगे। सच है, इस जगत की गित पहिये की श्रार की मिति है। जो श्रार श्रमी ऊपर थी नीचे गई श्रीर जो नीचे थी ऊपर हो गई। श्राघीरात को सूर्य का वह प्रचड तेज कहा है जो दो पहर को था १ दिन को ठढी किरनों में जी हरा करनेवाला चन्द्रमा कहा है १ संसार की यही गित है। जो भारतवर्ष किमी समय में सारी पृथ्वी का मुकुटमिण था, जिस की श्रान सारा ससार मानता था श्रीर जो विद्या वीरता श्रीर लक्ष्मी का एक मात्र विश्राम था वह श्राज हीन दीन हो रहा है—यह भी काल का एक चरित्र है।

जब से यहा का स्वाधीनता सूर्य श्रस्त हुश्रा उस के पूर्व समय का उत्तम श्रृङ्खलावद्ध कोई इतिहास नहीं है। मुसल्मान लेखको ने जो इतिहास लिखे भी है उन में श्रार्यकीर्त्ति का लोग कर दिया है। ग्राशा है कि कोई माई का लाल ऐसा भी होगा जो बहुत सा परिश्रम स्वीकार कर के एक बेर श्रपने 'बाप दादों' का पूरा इतिहास लिख कर उन की कीर्त्ति चिरस्थायी करैगा।

इस प्रन्थ में तो उन्हीं लोगों का चिरित्र है जिन्हों ने हम लोगों को गुलाम बनाना श्रारम्भ किया। इस में उन मस्त हाथियों के छोटे छोटे चित्र है जिन्हों ने भारत के लहलहाते हुए कमलबन को उजाड़ कर पैर से कुचल कर लिन्न भिन्न कर दिया। मुहम्मद, महभूद, श्रलाउद्दीन, श्रकवर श्रीर श्रीरंगजेब श्रादि इन में मुख्य है।

प्यारे भोले भाले हिन्दू भाइयो ! श्रकबर का नाम सुन कर श्राप लोग चौकिए मत । यह ऐसा बुद्धिमान शत्रु था कि उस की बुद्धि बल से श्राज तक श्राप लोग उस को मित्र समकते हैं । किंतु ऐसा है नहीं । उस की नीति (Policy) श्रङ्करेजों की भाति गूढ़ थी । मूर्ज श्रीरङ्कजेब उस को समका नहीं, नहीं तो श्राज श्राधा हिन्दुस्तान मुसल्मान होता । हिन्दू मुसल्मान में खाना पीना व्याह शादी कभी चल गई होती । श्रङ्करेजों को भी जो बात नहीं सूक्षी वह इस को सूक्षी थी ।

यद्यपि उस उर्दू शैर के अनुसार 'बाग़बाँ आया गुलिस्तां में कि सैयाद आया। जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया।' क्या मुसल्मान क्या अङ्करेज़ भारतवर्ष को सभी ने जीता, किन्तु इन में उन में तब भी बड़ा प्रभेद है। मुसल्मानों के काल मे शत सहस्र बड़े बड़े दोष थे किन्तु दो गुरा थे। प्रथम तो यह कि इन सबो ने ऋपना घर यहीं बनाया था इस से यहा की लच्मी यहीं रहती थीं । दूसरे बीच बीच में जब कोई आग्रही मुसल्मान बादशाह उत्पन्न होते थे तो हिन्दुक्रों का रक्त भी उच्या हो जाता था इस से वीरता का सरकार शेष चला स्राता था। किसी ने सच कहा है मुमल्मानी राज्य हैजे का रोग है स्रोर ग्रङरेजी त्रयी का। इन की शासनप्रणाली में हमलोगों का धन ग्रौर वीरता नि शेष होती जाती है। बीच मे जाति पद्मपात, मुसल्मानो पर विशेष दृष्टि स्रादि देख कर लोगो का जी त्र्रीर भी उदास होता है। यद्यपि लिबरल दल से हमलोगो ने बहत सी स्त्राशा बाघ रक्ली है पर वह स्त्राशा ऐसी है जैसे रोग स्त्रसाध्य हो जाने पर विषवटी की आशा। जो कुछ हो, मुसल्मानो की माति इन्हों ने हमारी आख के सामने हमारी देवमूर्तिया नहीं तोड़ी श्रीर स्त्रियों को बलात्कार से छीन नहीं लिया, न घास की भाति सिर काटे गए श्रीर न जबरदस्ती मुह मे श्रुक कर मुसल्मान किए गए । अभागे भारत को यही बहुत है । विशेष कर अङ्गरेजो से इम लोगों को जैसी शुभ शिक्षा मिली है उस के हम इन के ऋणी हैं। भारत कृतव्न नहीं है। यह सदा मुक्तकंठ से स्वीकार करैगा कि ख्रङ्गरेजों ने मुसल्मानो के कठिन दड से हम को छुड़ाया श्रीर यद्यपि श्रमेक प्रकार से हमारा धन ले गए किन्तु पेट भरने को भीख मागने की विद्या भी सिखा गए।

मेरे प्रमातामह राय गिरधरलाल साहब जो यावनी विद्या के बड़े मारी पिड़त श्रीर काशीस्थ दिल्ली के शहजादों के मुख्य दीवान थे, उन की इच्छा से दिल्ली के प्रसिद्ध विद्वान सैयद श्रहमद ने एक ऐसा चक्र बनाया था जिस में तैनूर से ले कर शाहश्रालम तक सब बादशाहों के नाम श्रादि लिखे थे। उस फारसी ग्रन्थ से इस में बहुत सी बातें ली गई है। इस कारण तैनूर के पूर्व के बादशाहों का वर्णन इतना पूरा नहीं है जितना तैनूर के पीछे है। फिर मेरे मातामह राय खीरोधरलाल ने बहादुरशाह के काल के श्रारम्भ तक शेष चृत्त सग्रह किया। श्रीर श्रीर बातें श्रीर स्थानों से एकत्र की गई है। इस मैं परंपरागत बहुत से बादशाहों के नाम है जो श्रीर इतिहासों में नहीं मिलते।

यद्यपि इस से कुछ विशेष उपकार नहीं है किन्तु हम लोगों का इस से पहुत सा कौत्हल शान्त होगा जब हमलोग इस में बादशाहों की माता श्रादि के नाम जो श्रान्य इतिहासों में नहीं है पढ़ेंगे।

## पुरदय उदय।

मेबाड़ का शुद्ध नाम मेदपाट है। श्रीर यहां के महाराज की सज्ञा सीसौधिया है। कहते हैं कि इन के वंश में कोई राजा बड़े धार्मिक थे। एक समय वैद्यों ने छल से श्रोषघ में मद्य मिला कर उन को पिला दिया, क्योंकि जिस रोग में वे अस्त थे उस की श्रोषघ मद्य ही के साथ दी जाती थी। शरीर स्वच्छ होने पर जब उन्हों ने जाना कि हम ने मद्य पीया था, तो उस के प्रायश्चित्त के हेतु गलता हुश्रा सीसा पीकर प्राण् त्याग किया। तभी से सीसौधिया इस वश की सज्ञा हुई। यही वंश भारतखराड में सब से प्राचीन श्रोर सब से माननीय है। इसी वश में महात्मा माधाता, सगर, दिलीप, भगीरथ, हरिश्चन्द्र, रखु श्रादि बड़े बड़े राजा हुए हे श्रीर वश में भगवान् श्रीरामचन्द्र ने अवतार लिया है। इसी वश के चिरत्र में कालिदास, भवभूति, वरख्र, व्यास, बाल्मीिक ने भी वह अन्य बनाए है जो श्रव तक भारतवर्ष के साहित्य के रत्नभूत है। हिन्दुस्तान में यही वंश ऐसा बचा है जिस में लोग सत्ययुग से लेकर अब तक बराबर राज्यसिंहासन पर श्रचल छत्र के नीचे बैठते श्राए। उदयपुरवाले ही ऐसे है जिन्हों ने श्रीर श्रीर विलायत के बादशाहों की बेटी ली, पर श्रपनी बेटी मुसल्मान को न दी%।

त्राज हम उसी बड़े पराक्रमशाली प्राचीन वश का हितहास लिखने बैठे है। इस में हमारे मुख्य सहायक ग्रन्थ टाड साहिब का राजस्थान, उदयपुर के वश-चिरत्र के भाषाग्रन्थ और प्राचीन ताम्रपत्र है। जैसे संसार के सब राजों के हित-हास प्रारम्भ में अनेक आश्चर्य घटना पूरित होते हैं वैसे ही इस के भी प्रारम्भ में अनेक आश्चर्य हितहास है। उन से कोई इस के ऐतिहासिक इतिचृत्ति में सन्देह न करें; क्योंकि प्राय. प्राचीन हितचुत्त अनेक अद्भुत घटनापूर्ण होते हैं और हितहास-

<sup>\*</sup> कहते है कि जब श्रीरङ्गज्ञेब ने उदयपुर घेर लिया था तब राना साहब शिकार खेलने ये श्रीर उन को बादशाह की दो बेगम फौज से बिछड़ी जड़ाल में भटकती हुई मिलीं, जिन को राना ने श्रपनी बहिन कह के पुकारा श्रीर रच्चापूर्व्वक लाकर उन को श्रीरङ्गज्ञेब को सौप दिया। मुसलमान तवारीख लिखनेवालों ने श्रपनी चिति इसी बहाने पूरी की श्रीर कहा कि उदयपुर-वालों ने बेटी नहीं दी, तो क्या हुश्रा, बादशाह बेगम को श्रपनी बहिन बनाया तो सही। वरश्च इसी हेतु उस दिन से उन बेगमों को उदयपुरी बेगम लिखा गया। भाषाश्रनथों में इन बेगमों के नाम रंगी चर्गी बेगम लिखे हैं।

वेत्ता लोग उन्हीं चमत्कृत इतिहासों का सारासार निस्सार पूर्वक सारा निर्णय बुद्धि बल से कर लेते हैं।

राज्यस्थान में मेवाड़ श्रीर जैसल्मेर का राज्य सब से प्राचीन है। श्राठ सौ बरस से भारतवर्ष में विदेशियों का राज्य प्रारम्म हुश्रा, तब से श्रानेक राज्य बिगड़े श्रीर बने पर यह ज्यों का त्यों है। गजनी के बादशाह लोग सिन्धु नदी का गम्मीर जल पार कर के हिन्दुस्तान में श्राए। उस समय जहा मेगाड़ के राज्य का सिंहासन था वहीं श्राव भी है। बहुत से राजा लोग उस राज्य के चारों श्रोर, बहुत से वहा से श्रीर कहीं जा बसे, पर इन के महल श्राव भी वहीं खड़े है जहा पृहले खड़े थे। सतयुग से श्राज तक इसी वंश के सब पुरुष सिहासन ही पर मरे।

भगवान रामचन्द्र के ज्येष्ठ पुत्र लव ने ऋपने राज्य-समय में लवपुर ऋर्थात् लाहौर बसाया था श्रौर सुमित्राय नामक राजा लव से पचपन पीढी पीछे हु श्रा। पुराणों में लिखा है कि सुमित्र ने कलियुग में राज्य किया श्रीर बहुत से प्रमाणों से माल्यम होता है कि ये विक्रमादित्य के कुछ पहले वर्त्तमान थे। इन के पीछे कनक-सेन तक राजाओं का टीक बृतान्त नहीं मिलता। जहा तक नाम मिले है उस मे पहला महारथ, उस का पुत्र ऋन्तरीच, उस का ऋचलसेन ऋौर उस का पुत्र राजा कनकसेन हुआ। राजा कनकसेन हो सौराष्ट्र देश मे आये, परन्तु इस का नहीं पता लगता कि उन्हों ने लाहौर किस हेत से छोड़ा श्रीर किस पथ से सौराष्ट्र पहचे। यहा ब्राकर इन्हों ने किसी पवार वश के राज का ब्राधिकार जीत कर सन् १४४ में बीर नगर नामक नगर संस्थापन किया । कनकसेन को महामदनसेन, उन को शोगादित्य श्रीर उन को विजय भूप हुआ। इस ने जहा अब घोल का नगर है वहा पर विजयपुर नामक नगर सस्थापन किया श्रीर जहा श्रव सिहोर है 'तहा विदर्भ नगर बनाया । श्रीर बल्लभीपुर नामक एक बङ्गा नगर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। श्रव धोल नगर से पाच कोस उत्तर-पश्चिम बालभी नामक जो गाव है वहीं इस प्रसिद्ध बल्लभीपुर का अवशेष है। शत्रु अय माहात्म्य नामक जैन प्रन्थ में भी इस नगर की वड़ी शोभा लिखी है। मेवाड़ के राजा लोग बल्लभीपुर से श्राए है यह प्रवाद बहुत दिन से था, पर कोई इस का पक्का प्रमाण नहीं था। अब उदयपुर के राज्य में एक टूटे शिवालय में एक प्राचीन खोदा हुआ। पत्थर मिला है, उस से यह सन्देह मिट गया, क्यों कि उस में लिखा है कि जिन महोत्मात्रों का ऊपर वर्णन हुन्ना उस की साक्षी बल्लभीपुर के प्राचीर हैं। राना राज्यसिंह के समय के बने हुए एक प्रन्थ में भी लिखा है कि सौराष्ट्र देश पर वरवरो ने चढाई करके बालकानाथ को पराजय किया।

इस बल्लभीपुर के विष्लव में सब लोग नष्ट हो गए श्रौर केवल एक प्रमर की दुहिता मात्र बची। बल्लभीपुर शिलादित्य के समय में नाश हुश्रा। विजय भूफ

के पद्मादित्य, उन के शिवादित्य, उन के हरादित्य, उन के सुयशादित्य, उन के सोमादित्य, उन के शिलादित्य।

शिलादित्य वा शीलादित्य तक एक प्रकार का क्रम लिख आए हैं। अब आगे नामों में श्रोर उन के समय में कितना गड़बड़ श्रोर उस के ठीक निर्ण्य में कितनी विपत्ति है यह दिखाते हैं। श्रार्थ्यमत के श्रनुसार चार युग में काल बाटा गया है। इस में ब्रह्मा की उत्पत्ति से सत्ययुग माना जाता है। श्रव श्रनेक पुराणों से श्रीर प्रसिद्ध विद्वानों के मत से प्रारम्भ से काल लिखते हैं।

पुराण के मृत से इच्चाकु को २१८५००० वर्ष हुए। जोन्स के मत से ६८७७ श्रीर विलफर्ड के मत से ४५७८, टाड के मत से ४०७७, वेएटली के मत से ३४०५।

श्री रामचन्द्र का समय पुरागा० ८६८६७६ वृर्ष, जोन्स० ३६०६, विलफर्ड० ३२३७, वेगटली० २८२७, टाङ० ४००० ।

महाराज युधिष्ठिर का समय पुराग्ए० ४६७६, वेग्टली २४५२, श्रीर जोन्स टाड ३३०७ श्रीर विलफर्ड के मत से श्री रामचन्द्र का श्रीर युधिष्ठिर का समय एक है, विल्सन के मंत से ३३०७, सुमित्र का समय पुराग्ए ३६७७, जोन्स २६०६, विलफर्ड २५७७, विग्टली १६६६, विल्सन २८०२, ब्रह्मावालों के मत से २४७७।

शिशुनाग का समय पुराख् २८३६, जोन्स २७४७, विलफर्ड २४७७, विलस्त २६५४, ब्रह्मावाले २४७७।

नन्द का समय पुराणा ३४७७, जोन्स २५७६, विल्सन २२६२, ब्रह्मावाले २२८१।

चद्रगुप्त का समय पुरागा॰ ३३७६, जोन्स २४७७, विलफर्ड २२२७, विल्सन २१६७, टाड २१६७, ब्रह्मावाले २२६६।

श्रशोक का समय पुराण् ० ३३४७, जोन्स २५१७, विल्सन २१२७, ब्रह्मा-वाले २२०७।

जोन्स प्रिन्सिप साहत्र के मत से परशुराम जी को २०५३ वर्ष हुए, ऋौर वेयटली साहब के मत से बाल्मीकि रामायण बने केवल १५८६ वर्ष हुए।

कित्युग का प्रारम्भ पुलोम के समय तक भागवत के मत से ३७३४, ब्रह्मांड पुराण के मत से ३६५२, वायुपुराण के मत से ३६०६, जैनों के मत से २८५५ ऋौर चीन ऋौर ब्रह्मा के मत से २५६८ वर्ष से है। ऋंगरेजी विद्वानों के पुराणों के ऋनुमार इस समय तक पुलोम का समय जोड़ कर एक सम्मित है कि किलयुग बीते ५००० वर्ष लगभग हुए, परन्तु इस मत को वे सत्य नहीं मानते, क्योंकि फिर श्राप ही लिखते है कि स्वायसु मनु को हुए ५८८३ वर्ष श्रीर वैवस्वतमनु को ४८२७ वर्ष हुए।

युधिष्ठिर के २०४४ सवत् बीते विक्रम का सवत् चला श्रीर विक्रम के १३५° वर्ष पीछे शालिवाहन का शाका चला।

ऊपर जो काल निर्ण्य में विद्वानों के परस्पर विरुद्ध मत वर्णन किए गए इस से यह बात प्रसिद्ध होगी कि प्राचीन समय निर्ण्य करना कितना दुरुह्य है, इस के आगों जो ब्रह्मा से लेकर सुमित्र पर्य्यन्त नामावली दी जाती है उस के मध्यगत काल का निर्ण्य न कर के सुमित्र के समय में जो हमारे मत के अनुसार २००० वर्ष बीते हुआ है काल का निर्ण्य प्रारम्भ करेगे।

ब्रह्म, मरीचि, कश्यप, बिवस्वान, श्राद्धदेव, इच्चाकु, विकच्ची १ पुरंजय, काकुस्थ, २ स्रनेनास, ३ पृथु, ४ विश्वगश्व, ५ स्र्रदं, भाद्रस्रादं, युवनाश्व, ६ श्रवस्थ, बृहदश्व, ७ कुवलयाश्व, हृदाश्व, हर्यश्व, निकुम्म, ८ सकटाश्व, ६ प्रसेनिजत्, युवनाश्व, १० मान्धाता, पुरुकुत्स, चित्रिशदश्व, स्रनार्य, पृष-दश्व, हर्यश्व, ११ बसुमान, १२ त्रिधन्वा, १३ त्रयाग्य्य, त्रिशकु, हरिश्चंद्र, रोहिताश्व, हारीत, १४ चुचु, विजय, १५ रुक, वृक, १६ बाहु, सगर, स्रममजम, अधुमान, दिलीप, भगीरथ, श्रुत, नाभाग, स्रम्बरीष, सिन्धुद्विप, स्रयुताश्व, १७ स्रृतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, कल्माषपाद, १८ स्रसमक, १६ हरिकवच, २० दश्वर्य, इलिवथ, बिश्वासह, २१ खद्वाङ्ग, दीर्घबाहु, ग्रु, स्रज, दशरथ, श्रीराम, २२ कुश, स्रातेथि, निषध, नल, नाम, पुरुखरीक, क्रेमधन्वा, २३ द्वारिक, स्रहीनज,

१ नामान्तर काकुस्थ । २-३ ना० अनपृथु । ४ ना० विश्वगन्धि । ५ ना० चन्द्र । ६ ना० स्वसव या अव । ७ ना० धुन्धुमार । ८ संकटाश्व के पीछे वक्णाश्व और कृताश्व दो नाम और मिलते हैं । ६ ना० सेनजित । १० ना० सुबन्धु इन को चकवर्ती लिखा है ॥ ११ ना० महंण या अरुण । १२ ना० त्रिविन्धन १३ ना० सत्यवत । १४ ना० चम्प, किसी पुस्तक में चम्प के पीछे सुदेव तब विजय लिखा है ॥ १५ ना० महक । १६ ना० बाहुक । १७ अपृतुपर्ण के पीछे किसी पुस्तक में नल, तब सर्व्वकाम लिखा है ॥ १८ ना० आमक । १६ ना० मूलक । २० दशरथ और इलिबय दो के बदले किसी पुस्तक में ऐड़ाबिड़ एक ही नाम लिखा है ॥ २१ ना० खरमङ्ग । २२ कुश के समय से अनेक अन्यकार द्वापर की प्रवृत्ति मानते हैं ३३ ना० देवानीक ।

<sup>#</sup> इन्हीं कुश का एक पुत्र कूम्मी नामक था जिस से कछ्वाहे लोग अपनी वंशावली मानते हैं।

कुरुपरिपात्र, २५ दल, २६ छल, उक्थ, २७ बज्रनाभि, २८ शंखनाभि, २६ व्युथिताभि, ३० विश्वासह, हिरएयनाभि, ३१ पुष्प, ३२ ध्रुवसधि, ३३ त्रपद्मी, शीघ्र, ३४ मरु, प्रसव श्रुत, ३५ सुसंघ, त्रामर्ष, ३६ महाश्व, बृहद्बाल, बृहद्श्व, शान, उरुद्धेप, वत्स, बत्सब्यूह, प्रतिब्योम, ३७ देवकर, सहदेव, ३८ बृहद्श्व, ३६ भानुरत्न, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनद्दत्र ४०।

केशीनर, ४१ अन्तरीज्ञ, ४२ सुवर्ण, अमित्रजित्, वृहद्राज, ४३ धर्म, ४४ कृतञ्जय, ४५ रणञ्जय, सञ्जय, शान्य, ४६ कोधदान, शान्य सिंह, ४७ अतुल, प्रसेनजित, ज्दक, कुन्दक, ४८ सुरथ, सुमित्र।

महाराज जैसिह के ग्रन्थ के अनुसार सुमित्र के पीछे महारित, अन्तरित, अन्तरित, अन्तरित, अन्तरित, कानकसेन, महामदनसेन, सुदन्त, वा प्रथम सोगादित्य (विजयसेन, वा अजयसेन, वा विजयादित्य), पद्मादित्य, शिवादित्य, हरादित्य, सूर्यादित्य, शिलादित्य, प्रहादित्य, नागादित्य, भागादित्य, देवादित्य, आशादित्य, कालभोज वा भोजादित्य, द्वितीय प्रहादित्य और वापा। सुमित्र से महाऋतु तक चार नाम नहीं मिलते और इस कम से श्रीरामचन्द्र जी से वापा अस्सी पीढ़ी में है, तक्षक से लें कर

२४ ना० श्रहीनग । २५ ना० वल । २६ ना० रणच्छल । २७ वजनामि के पीछे कोई ऋर्क तब शङ्कनाभि को लिखता है।। २८ ना० सगरा। २६ ना० विधृत । ३० ना० विशित्राश्व । ३१ ना० पुष्य । ३२ ध्रवसन्ध, श्रौर श्रपवर्म्म के बीच में कोई सुदर्शन नामक और एक राजा मानता है।। ३३ ना० अग्निवर्मा। ३४ ना० मन् । ३५ ना० सन्धि । ३६ ना० त्र्यवस्वान, इसी महारव के पीछे विश्वबाह, प्रसेन जित श्रीर तक्क तीन राजा चृहद्वाल के पहले श्रनेक गंथकार मानते है स्त्रीर कहते है कि किलयुग का प्रारंभ इसी के समय से हुआ।। ३७ प्रतिब्योम और देवकर के बीच में कोई भानु को भी जोड़ते है इसी देवकर का नामान्तर दिवाकर है ॥ ३८ सहदेव, तब बीर, तब बहदश्व, यह किसी का मत है ॥ ३६ ना० भानुमत, वा भानुमान, ग्रन्थकारों का मत है कि ईरान का जो प्रसिद्ध बहमन नामक हुन्ना था वह यही भानुमान है। इस के त्र्रीर सुप्रतीक के बीच में कोई प्रतिशोश्व नामक राजा मानते है। ४० ना०पुश्चर। ४१ ना० रेख। ४२ ना०सुतुपाँ। ४३ ना० बाढि। ४४ कोई प्रन्थकार कहते है कि यही कृतञ्जय प्रथम सौराष्ट्र मे ऋाया ॥ ४५ ना० जयरान । ४६ ना० शुद्धोदन इसी का पुत्र प्रसिद्ध शाक्यसिंह है, जो भादो सुदी ५ को जन्मा था, श्रीर बौद्ध श्रीर जैन के नाम से जिस का मत ससार की एक तिहाई में व्याप्त है ॥ ४७ ना० लाङ्गल वा सिङ्खल वा रातुल ॥ ४८ ना॰ सुरत वा सुराष्ट्र कहते है, कि इसी के नाम से सौराष्ट्र देश बसा है।

के बाहुमान वा भानुमान तक ब्राठ राजाश्रो का नाम वंशावली में नहीं मिलता, ब्रानेक ग्रन्थकारों का मत है कि इसी तक्षक के समय से ईरान, त्रान, तुरिकिस्तान इत्यादि देशों में इस का वंश राज करता था श्रीर तुरिकस्तान का प्राचीन नाभे तक्षकस्थान बतलाते हैं श्रीर यूनान में जो ब्रार्तक्ष नामक राजा हुत्रा है वह भी इसी तक्षक का नामान्तर मानते हैं।

राजा जयसिंह का मत है कि कनकसेन के समय में अर्थात् सन् १४४ में सौराष्ट्र देश में इस वश का राजा हुआ और वही लिखते हैं कि विजय वा अजय-सेन का नामान्तर नौशेरवा था। इस ने विजयपुर वा विराटगढ़ बसाया और सन् ३१६ में बल्लाभीशक स्थापन किया। उन्हीं का मत है कि शिलादित्य को यवनों ने जीता और सौराष्ट्र से बहु राज छिन्न भिन्न हो गया और इस का पुत्र केशव वा गोप वा अहादित्य भाड़िर के जङ्गल में रहा और उस के पुत्र नागादित्य के समय से इस वश का गोत्र गहलीत कहलाया और फिर आशादित्य ने मेवाइ में अपने वंश की पहली राजधानी आशापुर और आहार बसाया और इस के पीछे बापा ने सन् ७१४ में चित्तीड़ का राज्य पाया, दूपरे प्रहादित्य का नाम द्वितीय नागादित्य भी लिखा है।

बापा तक नाम का क्रम हम पूर्व्व में लिख आए है, परन्तु प्राचीन ताम्रपत्रों से ले कर यदि वशावली लिखी जाय, तो सेनापित वा मद्दारक तथा घरासेन, द्रोण-िंह (प्रथम), श्रुवसेन, घरापित, ग्रहसेन, श्रीघरसेन (प्रथम), शिलादित्य (प्रथम), चारुप्रह वा खड़प्रह (द्वितीय), श्रीघरसेन (द्वितीय), (श्रुवसेन नृतीय), श्रीघरसेन (तृतीय), शिलादित्य (इस के पीछे तीन नाम छूट गए हैं), शिलादित्य (तृतीय) और (चतुर्य) शिलादित्य।

टाड साहब की वशावली श्रोर बल्लमीपुर की वशावली में कितना श्रन्तर है यह ऊपर के नामों से प्रगट होगा। पादरी श्रग्डरसन साहब ने दो नए तामपत्र पढ़कर इस वशावली को शोधा है श्रोर वे कहते हैं कि इस में जहा २ श्रीधरं-सेन लिखा है वह सब नाम घरासेन है श्रोर शिलादित्य का नाम क्रमादित्य वा विक्रमादित्य है श्रोर इन्हीं को धर्मादित्य भी कहते हैं (१)। श्रोर वंशावली के प्रथम पुरुष को सेनापित वा मद्दारक वा धर्मादित्य भी लिखा है। दोनों वशावली में बल्लमीपुर का श्रन्तिम राजा शिलादित्य है श्रोर इन दोनों के संवत् भी पास २ भिलते हैं। पारसी इतिहासवेताश्रों के मत से इसी शिलादित्य का पुत्र ग्रह वा ग्रहादित्य, जिस ने ग्रहलोत वा ममोधिया गोत्र चलाया, नौशेरवां का रिच्चत पुत्र था, परन्तु महाराज जैसिह ने राजा श्रज्यसेन का ही नामान्तर नौशेरवा लिखा है।

<sup>1</sup> Bomb. Jour. VLIII P. 216.

पारसी इतिहासवेतास्त्रों के मत से नौशेरवां के पुत्र नोशीज़ाद (हमारे यहा का नागादित्य ) श्रीर यजिदिजिर्द की बेटी माहवानू, जो इन्हीं राजाश्रो में से किसी को व्याही थी, इस वश के मूल पुरुष है। विलफर्ड साहब के मत से बल्लमीशक के स्थापन कर्त्ता अजयसेन वा दूसरी वशावली के अनुसार धरासेन को ही पुराणों मे शदक वा शरक लिखा है. जिस ने ३२६० वर्ष कलियग बीते सन् १६१ वा २६१ मे प्रथम विक्रमादित्य के नाम से राज्य किया था (२)। मेजर वाटसन के मत से सेनापति भट्टारक के सौराष्ट्र जीतने के दो वर्ष पीछे प्रसिद्ध स्कन्द गुप्त मरा (३), इस से गुप्त सवत के ऋास ही पास वक्षाभी सवत् भी है ऋौर इस विषय के उन्होंने अनेक प्रमाण भी दिए है। इस बल्लाभी सवत के निर्णय में इतिहास-वेत्ता विद्वानों के बड़े २ फराड़े हैं, जिस से कई दरजन कागज़ के बड़े ताव रग गए है। लोग सिद्धान्त करते है कि गुप्तवंश जब प्रवल था तब वल्लमीवंश के लोग उस के वश के अनुगत थे, यहा तक कि भट्टारक सेनापति गुप्त वश विगड़ने के पीछे स्वाधीन हुन्ना न्नौर न्नपने दूसरे बेटे द्रोणिसह को महाराज किया । पाच ळ: ताम्रपत्र इस वश के मिले है उन के परस्पर नामों में बड़ा फरक है, जैसा गुह-सेन घरासेन शिलादित्य घरासेन शिलादित्य वा गृहसेन के दो पत्र शिलादित्य श्रीर खड़गृह, खड़गृह के दो पुत्र घरासेन श्रीर घ्र वसेन वा शिलादित्य के देरमह, उन के शिलादित्य खड़गृह श्रीर घू वसेन श्रीर शिलादित्य के बाद फिर शिलादित्य ।

इन नामों के परस्पर श्रत्यन्त ही विरुद्ध होने से कोई निश्चित वंशावली नहीं, बन सकती, श्रतएव इन भगड़ों को लोड़ कर राजा कनकसेन के समय से इम ने पूर्व्व चतान्त प्रारम किया। कारण यह कि जब एक बड़ा वश राज्य करता है तो उस की शाखा प्रशाखा श्रास पास छोटे र राज्य निर्माण कर के राज करती है। इस में क्या श्राश्चर्य है कि ताम्रपत्रों में ऐसे ही श्रमेक श्रेणियों की वशावली का वर्णन हो जो वास्तव में सब वल्लभी वंश से सम्बन्ध रखती है। ऐसा ही मान लेने से पूर्वोक्त समय श्रीर वश निर्णय की श्रसमञ्जसता जटिलता घनता श्रसम्बद्धता श्रीर विरोधिता दूर होगी।

सुमित्र से लेकर शिलादित्य तक एक प्रकार का निर्णय ऊपर हो चुका श्रीर इस से निश्चय हुश्रा कि महाराज सुमित्र कलियुग के श्रन्त में हुए थे श्रीर बल्लभी पुर का नाश भए दो इजार वर्ष के लगभग हुए। कहा है कि बल्लभी पुर में सूर्ये कुएड नामक एक तीर्थ था। युद्ध के समय शिलादित्य के श्रावाहन करने से

<sup>2</sup> as Ras VL IX. pp 135, 230.

<sup>3</sup> In Ant VL III P. XXXIII.

इस कुगड में से सूर्य के रथ का सात सिर का घोड़ा निकलता था ख्रीर इस अश्व के रथ पर बैठने से फिर शिलादित्य को कोई जीत नहीं सकता था। श्रीर यह भी कथित है कि सूर्य की दी हुई शिलादित्य के पास एक ऐसी शिला थी जिस को दिखा देने से वा स्पर्श करा देने से शत्रुख्यों का नाश हो जाता था। श्रीर इसी वास्ते इन का नाम शिलादित्य था। इन के किसी शत्रु ने इन्हीं के किसी निज मेदिये की सम्मित से उस पवित्र कुगड को गोरक्त द्वारा श्रशुद्ध कर दिया, जिस से बल्लभीपुर के नाश के समय राजा के बारम्बार ख्रावाहन करने से भी वह अश्व नहीं निकला श्रीर राजा सपरिवार युद्ध में नियत हुआ श्रीर बल्लभीपुर नाश हुआ। जैन अन्यों के अनुसार सवत् २०५ में बल्लभीपुर नाशं हुआ श्रीर श्री महाराणा उदयपुर के राज्य कृत समह के अनुसार राजा शिलादित्य का नाम सलादित्य था श्रीर बल्लभीपुर का नाम विजयपुर।

श्रगरेजी विद्वानों का मत है कि नगरावरोधकारी शत्रुदल ने हिन्दु श्रों को दुःख देने के हेतु गोरक्त से बल्लभीपुर के जल कुएडों को श्रशुद्ध कर दिया होगा, जिस से हिन्दू लोग घबड़ा कर एक साथ लड़ने को निकल खड़े हुए होगे। श्रालाउद्दीन बादशाह ने गागरीन देश के खींचो राजाश्रों से यही छल किया था। बल्लभीपुर के शत्रुश्रों का यही छल मानो इस कथा का मूल है।

बल्लभीपर को किस ग्रासभ्य जाति ने नाश किया इस का निर्णय भली भाति नहीं होता । प्राचीन पारस निवासी लोग वृष को पवित्र समभते थे श्रौर सूर्य्य के सामने उस को बिलदान भी करते थे। इस से निश्चय होता है कि ये लोग पारसी तो नहीं थे। प्राचीन प्रन्थों में पाया जाता है कि खिष्टीय दूसरी राताब्दी में सिन्ध नद के किनारे पारद वा पार्थियन लोगों का एक बड़ा राज्य था। विष्णापराण मे लिखा है कि सूर्य्यवशी सगर राजा ने म्लेच्छों को चिन्ह विशेष देकर भारतवर्ष से निकाल दिया था, जिस में यवन सर्व शिरोमुण्डित केश ऋईशिर मुण्डित पारद मुक्त केश त्रीर पन्हव वा पल्हव श्मश्रधारी बनाए गए थे। उसी काल में श्वेत वर्ण की एक हून जाति भो सिन्धु के किनारे राज्य करती थी। हून जाति नामक प्राचीन श्रासम्य मनुष्यों का लेख पुराणों श्रीर यूरप के इतिवृत्तों में भी पाया जाता है। सम्मावना होती है कि इन्हीं दो जातियों में से किसी ने बल्लभीपर नष्ट किया होगा. पारद श्रीर हून दो जातियों का श्रादिनिवास शाकद्वीप है। महाभारत में शाकद्वीपी श्रीर पूर्व्वोक्त हु णादिको को इसी प्रकार यवन लिखा है। पुराणों में इन सर्वों को एक प्रकार का ज्त्री लिखा है। ये सब श्रासभ्य जाति शाकद्वीप से किस काल में यहा स्राप्ट इस का पता नहीं लगता। विख्टली साहत का मत है कि शाकद्वीप इङ्गलैर्यंड का नामान्तर है। विशेष स्त्राश्चर्य्य का विषय यह है ये सब शाकद्वींपी काल पाके ब्रार्च्य जाति में मिल गए, यहां तक कि ब्राह्मण श्रौर श्वित्रयों में भी शाकदीपी वर्त्तमान है।

यह निश्चय हुआ कि इन्हीं म्लेच्छ जाति के लोगों में से किसी जाति ने बल्लभी-पुर नाश किया। सादोराई से जो वशपत्रिका मिली है उस में लिखा है कि बल्लभीपुर नाश होने के पीछे वहा के लोग मारवाड़ में आ कर सांदोंरावाली और नादोर नगर बसा कर रहने लगे और फिर गाजनी नामक एक नगर का और भी उल्लेख है। एक किव अपने प्रथ में लिखता है ''असभ्यों ने गाजनी हस्तगत किया, शिलादित्य का घर जनशून्य हुआ और जो बीर लोग उस की रज्ञा को निकले वे मारे गए"।

हिंदू सूर्य के वश का यहा चौथा दिवस अवसान हुआ। प्रथम दिवस इच्चाकु से श्री रामचन्द्र तक अयोध्या में बीता, दूसरा दिन लव से सुमित्र तक अप्रन्य राजधानियों में, तीसरा सुमित्र से विजयभूप तक अधेरे मेंघो से छिपा हुआ कहा बीता न जान पड़ा और यह चौथा दिन आज बल्लभीपुर में शिलादित्य के अस्त होने से समाप्त हुआ। पांचवे दिन का इतिहास बहुत स्पष्ट है, जो गोहा और बाप्पा के विचित्र चित्रों से चित्रित हो कर दूसरे अध्याय में वर्णन होगा।।

इति उदयपुरोदय प्रथम ऋध्याय ।

#### दूसरा अध्याय ।

बल्लभी वंश की रात्रि का श्रवसान हुआ । उदयपुर के इतिहास की यहां से श्रद्धला बधी । पूर्व्व में लिख आए हैं कि बल्लभीपुर को यवनों ने घेरा श्रीर राजा शिलादित्य ने सकुटुम्ब सपरिवार बीरो की गित पाया । श्रव श्रीर सीमन्तिनी गणा राजा की सहगामिनी हुई, किन्तु रानी पुष्पवती (वा कमलावती) मात्र बीवित रही ।

रानी पुष्पवती चन्द्रावती नगर (सांप्रत ऋाबूनगरं ) के राजा की दुहिता थीं। बल्लभीपुर के ऋाक्रमण के पूर्व्व ही यह रानी गर्भवती होकर ऋपने पिता के राज में जगदम्बा (ऋाशांभिक्का) के दर्शन को गई थी छौर वहां से लौटती समय मार्ग में ऋपने प्राणबल्लभ ऋौर बल्लभीपुर का विनाश सुना और उसी समय ऋपना प्राण देना चाहा। परन्तु बीरनगर की एक ब्राह्मणी लच्मणावती जो रानी के खाथ थी उस के समकाने से प्रसव काल तक प्राण धारण का मनोरथ कर के मालिया प्रदेश के एक पर्व्वत की गुहा में काल धापन करना तिश्चय किया।

इसी गृहा मे गृहा का जन्म हुन्ना श्रोर रानी ने सद्योजात सन्तान उस ब्राह्मणी को देकर त्र्राप त्र्रानि प्रवेश किया। मरती समय रानी ब्राह्मणी को समम्बर्ग गई थी कि उस पुत्र को ब्राह्मणोचित शिचा दे कर क्षत्रिय कन्या से व्याह देना।

लच्मणावती ब्राह्मणी उस बालक का लालन पालन करने लगी श्रोर द्वेषियों के भय से भांडेरगढ़ श्रोर पराशर बन में कम से रही। गुहा में जन्म होने के कारण बालक का नाम भी गुहा ( ग्रहादित्य वा केशवादित्य ) रक्ला। गुहा की प्रकृति दिन दिन श्रति उत्कट होने लगी श्रोर बहुत से बनवासी बालकों को इन्हों ने श्रपना श्रनुगामी बना लिया। इसी वृत्तान्त पर उस देश में यह कहावत श्रव भी प्रचलित है कि सर्य्य की किरण को कीन लिया सकता है।

मेवाड की दिवाण सीमा पर ईदर के राज्य पर उस समय भीलों का श्रिधिकार था श्रीर उस समय के भीलों के राजा का नाम मण्ड-लिका था। प्रतिपालक शान्तिशील ब्राह्मणो के साथ गृहा का जी नहीं मिलता था। इस से सम स्वभाव उग्र प्रकृति वाले भीलों से अपनी उद्दर्श प्रचरड प्रकृति को एकता देख कर गृहा उन्हीं लोगों के साथ बन बन घमते थे श्रीर काल क्रम से भीलों के ऐसे स्नेहपात्र हो गए कि सब पर्व्वत ईदर प्रदेश भीलों ने इन को समर्पण कर दिया। अबुलफ़जल श्रीर भट्ट गन गड़ा के भील राजपाति का वर्णन यों करते है। एक दिन खेल में भील बालक लोग एक बालक को राजा बनाना चाहते थे ख्रौर सब ने एक वाक्य हो कर गृहा ही को राजा बनाना स्वीकार किया। एक भील बालक ने चट से अपनी उगलों काट के ताजे लंहू से गुहा के सिर में राजतिलक लगाया। यह खेल का व्यापार पीछे कार्यात: सत्य हो गया, क्यों कि भील राजा मडलिका ने यह समाचार सन कर प्रसन्न हो कर ईदर का राज्य गृहा को दे दिया । कहते हैं कि गृहा ने व्यर्थ भीलराज मण्डलिका को पीछे से मार डाला । गृहा के नाम के अनुसार उन के वंश के लोग गोहलोंट (गहिलौत वा गिहिलौट) कहलाए। टाड साहब कहते है कि गहिलौट याहिलोत का ऋपभ्र श है।

गुहा ( केशवादित्य ) के पुत्र नागदित्य हुए । इन्हीं ने पराशर बन में नाग-हृद नामक एक बड़ा हृद बनवाया । इन्हीं के नाम के कारण लच्नमणावती ब्राह्मणी के सन्तान वा वह बन और तालाब सब नागदहा के नाम से प्रसिद्ध है और सिसों-धियों को भी नागदहा कहते हैं । नागादित्य के भोगादित्य । इन्हों ने कुटिला नदी पर पक्का घाट बनाया और इन्द्र सरोवर नामक तालाब का जीणोंद्धार किया । पूर्वोक्त तड़ाग इन के नाम से अब तक भोडेला कहलाता है । इन के पुत्र देवादित्य, जिन्हों ने देलवाड़ा ग्राम निर्माण किया और उन के आशादित्य जिन्हों ने अग्रहाड़पुर नगर बसा कर अपनी राजधानी बनाया। यह अहाड़पुर अब राना लिंग प्रादुर्भाव विक्रमार्क गताब्द २६० वैशाख कृष्ण १ को हुझा था सो उक्त महीने की इसी तिथि को स्त्रव भी प्रादुर्भावोत्सव प्रति वर्ष होता है। फिर रावल वाष्प ने इष्टाज्ञा ले द्रव्य निष्कासन कर महत्तर सेना बनाय चित्तौड़ के राजा मानमोरी को जय किया स्त्रौर उसी दुर्ग को स्रपनी राजधानी बनाया इस महिपाल ने समस्त भारतवर्ष को विजय किया।"

वापा के विषय में ऐसे ही श्रनेक श्राश्चर्य उपाख्यान मिलते हैं। पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े राजवंश है उन में ऐसे कोई भी न होगे जो किव जनो की विचित्र से श्रलकृत न हो, क्योंकि उस समय में उन के विषय में विविध देवी कल्पनाश्चों का श्रारोप ही मानों उन के प्राचीनता श्रीर गुस्तव का मृल था। रोम राज्य के स्थापनकर्चा रमूलस देवता के पुत्र थे श्रीर बाधिन का दूध पी कर पले थे। ग्रीस राज्य के हक्यूं लिस श्रीर इङ्गलैंड राज्य के श्रारथर राजाश्रों के दैत्यों से युद्ध हत्यादि श्रनेक श्रमानुष कर्म्म प्रसिद्ध हैं। जगिंद्ध जयी सिकन्दर को दो सीग थीं, श्रीकार के श्रमरासियाव ने जब देव सहश श्रनेक कर्म किए, तो हिन्दुस्तान के बड़े बड़े उदयपुर, नैपाल, सितारा, कोल्हापुर, ईजानगर, डुगरपुर, प्रतापगढ़ श्रीर श्रलीराजपुर इत्यादि राजवशों के मूलपुरुष वापा के विषय में विचित्र वार्तें लिखी हो तो कीन श्राश्चर्य की बात है। बापा के सैकड़ो राजकुल के श्रादि पुरुष लोकानतीत संग्रम भाजन श्रीर चिरजीवी फिर उन के चरित्र श्रलीकिक घटनाश्रों से क्यों न सघटित हो।

वापा बाल्यकाल से गोचरण करने थे, यह पूर्व्व में कह न्नाए है। कहते हैं कि शरकाल में गोचरण के हेतु बन में गमन करके वापा ने एक साथ छ सी कुमारियों का पाणिप्रहण किया। उस देश में शरद ऋतु में अलक न्नौर बालिका-गन बाहर जा कर ऋला ऋलते हैं। इसी रीति के ऋनुसार नगेन्द्रनगर के सोलङ्की राजा की कारी कन्या ऋपनी ऋनेक सिखयों के साथ ऋतने को ऋाई थीं, परन्तु उन के पास डोरी नहीं थीं कि वह ऋता बाबें। वापा को देव कर उन सबों ने डोरी मागी, इन्हों ने कहा पहिले व्याह खेल खेलों तो डोरी दें। बालिका लोगों के पहिले हिसाब सभी खेल एक से थे इस से इन लोगों ने व्याह खेल ही खेलना ऋारम्म किया। राजकुमारी श्रीर वापा की गांठ जोड़कर गीत गाकर दोनों की सब ने सात फेरी किया। कुछ दिन पीछे जब राजकुमारी का व्याह ठहरा तब एक वरपक्ष के ज्योतिथीं ने हाथ देख कर कहा कि इस का तो व्याह हो चुका है। कुमारी का पिता यह सुन के बहुत ही घबड़ाया श्रीर इस की खोज करने लगा। बापा के साथी गोंपाल गण्य यह चरित्र जानते थे, परन्तु वापा ने इस के प्रगट करने की उन से शपथ ली थी। यह शपथ भी विचित्र प्रकार की थी। एक गड़हे के निकट बापा ने ऋपने सब सिगयों को

बैठाया और हाथ में एक एक छोटा पत्थर दे कर कहा कि तुम लोग शपथ रोक कि "तुमारा मला बुरा कोई हाल किसी से न कहैंगे, तुम को छोड़ के न जायगे, और जहां जो कुछ सुनैंगे सब श्रा कर तुम से कहैंगे। यदि इस में कोई बात टालैं, तो हमारे श्रीर हमारे पुरुषों के धर्म कर्म इस देलें की भाति धोबी के गड़हें में पड़े" बापा के सिगयों ने यही कह कह के देला गड़हें में फेका श्रीर उस के श्रनुसार बापा का बिवाह करना उन के सिगयों ने प्रकाश न किया। किन्तु छ सौ सरला कुमारियों पर जो बात विदित है वह कभी छिप सकती है १ धीरे धीरे यह विवाह खेल की कथा राजा के कान तक पहुची। बापा को तीन वर्ष की श्रवस्था से भागड़ीर दुर्ग के से ला कर बाह्मणों ने इसी नगेन्द्र नगर † के समीप निवेड़ प्रराशर कानन में त्रिकृट पर्व्वत के नीचे श्रपने घर में रक्खा था इस से बापा उसी सोलञ्जी राजा के प्रजा थे। राजा ने यह समाचार सुन लिया, यह जान कर बापा जगेन्द्र नगर को छोड़ कर पर्व्वतों में छिप रहे श्रीर उसी समय से उन का सीमाग्य संचार होने लगा। किन्तु इन छ सी कुमारियों का फिर पाणिग्रहण न हुशा श्रीर बापा ही के गले पड़ीं। इसी कारण सैकड़ों राजा जमीदार, सरदार सिपाही चत्री श्रपने को बापा दें की सन्तान बतलाते हैं।

नगेन्द्र नगर से चलने के समय में दो भील बाप्पा के सहगामी हुए थे इन में एक उन्द्री प्रदेशवासी श्रीर इस का नाम वालव श्रपर X श्रगुणा—पानीर

<sup>#</sup> बापा भाडीर दुर्ग में भीलों के हाथ से पले थे । जिस भील ने बापा को पाला वह जदुवशी था। उस प्रदेश में भीलों की दो जाति हैं। एक उजले ऋथींत् शुद्ध भील वश के दूसरे सकर भील। यह सकर भील राजपूतों से मिल कर उत्पन्न हुए हैं ऋौर पंवार चौहान रघुवशी जदुवंशी इत्यादि राजपूतों की जाति के नाम उन की जाति के भी होते हैं। यह भागडीर दुर्ग मेवार में जारोल नगर से ८ कोस दिक्षिग्एपश्चिम है।

<sup>†</sup> नगेन्द्र नगर का नाम नागदहा प्रसिद्ध है। यह उदयपुर से पाच कोस उत्तर की ख्रोर है। यहा से टाड साहब ने श्रनेक प्राचीन लिपि समह किया था। इन सबों में एक पत्थर ईसवी नवम शतक का है जिस में रानाक्रों की उपाधि (गोहि-लोट) लिखी है।

<sup>‡</sup> बाप्पा दुलार में लड़के को कहते हैं। एक प्राचीन अन्थ में बाप्पा का -नाम शिलाधीश लिखा है, किन्तु प्रसिद्ध नाम इन का बापा ही है।

<sup>×</sup>टाड साहब कहते हैं, भारतवर्ष के मध्य अगुनापनोर प्रदेश अद्याविध न्त्राकृतिक खाधीन अवस्था में है। अगुना एक सहस्र ग्राम में विभक्त। तत्रस्थु

नामक स्थान निवासी, इस का नाम देव। इन दोनो भीलो का नाम बाप्पा के नाम के साथ चिरस्मरणीय हो रहा है। चित्तीर के सिहासन पर श्रमिषिक्त होने के समय वालव ने स्वीय करागुलि कर्त्तन कर के सद्यो शोणित से बाप्पा के ललाट में राजितलक प्रदान किया था तदनुसार श्रद्याविध पर्यन्त बाप्पा वशीय राजा गण् के सिहासनारोहण के दिवस इन्हीं दो भीलों के सन्तान गण् श्रा कर श्रमिपेक विधि सम्पादन करते है। श्रुगुणा प्रदेश के भील स्वीय शोणित से राजललाट में तिलकार्पण श्रीर राजकीय बाहु धारण कर के सिहासन में श्रिधिष्ठत कराते है। उन्द्री प्रदेश का भील तावत्काल दण्डायमान हो कर राजितलक का उपकरण \* द्रव्य का पात्र लिये रहता है। जो प्रथा पुरुषानुक्रम से इस प्रकार से प्रतिपालित होती चली श्राती है उस का मूल किस प्रकार से उत्पन्न हुन्ना था यह श्रनु-सन्धान कर के श्रज्ञात होने से श्रन्तःकरण कैसा विपुल श्रानन्द रस से श्राप्तुत हो जाता है।

मिवार के राज्याभिषेक के समुदय प्राचीन नियम रहा करने में विपुल अर्थ का व्यय होता है इसी कारण उस का अप्रेनेक अ्रग परित्यक्त हो गया है। राणा जगतिसंह के पश्चात् और किसी का अभिषेक पूर्ववन् समारोह के साथ सम्पन्न नहीं हुआ। उन के अभिषेक में नब्बे लच्च रुपया व्यय हुआ था। मेवार के अति समृद्ध समय में समग्र भारतवर्ष का आय ६० लच्च रुपया था।

नगेन्द्र नगर से बापा के जाने का कारण पहिले वर्णित हुन्ना है, वह संपूर्ण सगत है, परन्तु भट्ट किवगण के प्रन्थ में उन के प्रस्थान का श्रन्थ प्रकार का विवरण दृष्ट होता है। उन लोगों ने किवजन सुलभ कल्पना प्रभाव से दैव घटना का त्रारोप कर के उस की विलत्त्ण शोभा सम्पादन किया है। काल्पनिक विवरण से श्रलकृत न हो ऐसा सम्भ्रान्त वश भारतवर्ष में श्रतीव दुर्लभ है सुतरा हम भी भट्टगण वर्णित बाप्पा के सौभाग्यसञ्चार का विवरण निम्न में प्रकटित करते है:—

भीलगण् जातीय जनैक प्रधान के आधीन में निर्विष्नता से वास करते हैं। इस प्रधान की उपाधि भी राणा है, पर किसी राजा के साथ इन लोगों का विशेष कोई सम्लव नहीं। विश्रह उपस्थित होने से अगुना का राणा धनुःशर पाच सहस्र जन एकत्र कर सकता है। आगुनापनोर मिवार राजा के दिच्ण-पश्चिम प्रान्त में अवस्थित हैं।

\* राज टीका प्रधान श्रौर प्राचीन उपकरण जल संयुक्त तन्दुल चूर्ण राजस्थान की चलित भाषा में उस राजटीका का नाम "खुशकी" कालक्रम सें सुगन्धि मिला हुन्ना चूर्ण तदुपकरण मध्य परिगणित हो गया है। पहले कह आये हैं कि बाप्पा ब्राह्मण गण का गोचरण करते थे \*
उन की पालित एक गऊ के स्तन में ब्राह्मण गण ने उपर्थ्युपीर कियिद्विस तक
दुग्ध नहीं पाया इस से सन्देह किया कि बाप्पा इस गऊ को दोहन कर के दुग्ध
पान कर लेते हैं। बाप्पा इस अपवाद से आति कुद्ध हुए, किन्तु गऊ के स्तन मे
स्वरूपतः दुग्ध न देख कर ब्राह्मण गण के सन्देह को अमूलक न कह सके।
पश्चात् स्वय अनुसन्धान कर के देखा कि यह गऊ प्रत्यह एक पर्वत गुहा में जाया
करती थी और वहा से प्रत्यागमन करने से उसके स्तन पयःशून्य हो जाते है।
बाप्पा ने गऊ का अनुसरण कर के एक दिन गुहा में प्रवेश किया और देखा
कि उस बेतसवन में एक योगी ध्यानावस्था में उपविष्ट है। उन के सम्मुख में एक
शिवर्लिंग है और उसी शिवलिंग के मस्तक पर पर्यास्वनों का धवल पर्योधर प्रचुर
परिमाण से परिवर्षित होता है।

पूर्वकाल के योगी कृषिगण भिन्न यह प्राकृतिक स्त्रौर पवित्र देवस्थली इति पूर्व में स्त्रौर किसी को दृष्टिगोचर नहीं हुई थी। बाप्पा ने जिन योगी का ध्यान स्रवस्था में दर्शन किया था जन का नाम हारीत ' जन समागम से जोगी का ध्यान भग हुस्रा, बापा का परिचय जिज्ञासा करने से बाप्पा ने स्त्रात्म वृत्तान्त जहाँ तक स्त्रगत थे सब निवेदन किया। योगी के स्त्राशीर्वाद प्रह्णान्तर उस दिन गृह में प्रत्यागत भए। स्रतः पर बापा प्रत्यह एक बार योगी के निकट गमन कर के उन का पादप्रचालन, पानार्थ पयःप्रदान स्त्रौर शिवप्रीति काम हो कर धत्रा स्त्रके प्रभृति शिव-प्रिय बन पुष्प समूह चयन किया करते। सेवा से तुष्ट हो कर योगीवर ने उन को क्रम क्रम से नीति शास्त्र में शिच्चित स्त्रौर शैव मन्त्र से दीच्ति किया स्त्रौर स्वकर से उन के क्रप्ट में पवित्र यत्रसूत्र समर्पण पूर्व्वक "एक लिङ्ग को देवान" यह उपाधि प्रदान किया।

तत्पश्चात् बाप्पा का यह कम था कि नित्य प्रति योगी का दर्शन करना झौर तत्कथित मन्त्र का ऋनुष्ठान करना । काल पा कर भगवती पार्वती ने मन्त्र प्रभाव

<sup>\*</sup> सूर्य्यवंशियो में ब्राह्मण की गोचारण करना प्राचीन प्रथा है । रघुवश में दिलीप का इतिहास देखो ।

<sup>†</sup> हारोत के वंशीय ब्राह्मण लोग श्रद्याविष एक लिङ्ग के पूजक पद में प्रतिष्ठित हैं। टाड साहब के समकालीन पुरोहित हारीत से षष्टाधिक षष्टितम पुरुष थे छन के निकट में राणा के मध्य वित्ता से शिवपुराण प्राप्त हो कर टाड साहब ने हंग्लैग्ड के रायल एशियाटिक सोसाइटी (Royal Asiatic Society) समाज को प्रदान किया था।

से बाप्पा को दर्शन दिया स्त्रीर राज्यादिक के वरप्रदान पृर्व्वक दिव्य शस्त्र से बाप्पा को सुसज्जित किया।

कियत कालान्तर ध्यान से योगी ने ऋपने परमधाम जाने का समय निकट जान कर बाप्पा को तद्वृत्तात विदित कर बोले "कल तुम ग्राति प्रत्यूष मे उपस्थित होना।" बापा निद्रा के वशीभूत हो कर स्त्रादेशानुरूप प्रत्यूष में उपस्थित नहीं हो सके स्त्रीर विलम्ब कर के जब वहाँ गए तो देखा की हारीत ने आकाश पथ में कियत दूर तक आरोहण किया है। उन का निद्यत-निभ विमान उज्ज्वलाग अप्सरागण बहन करती है। हारीत ने विमान गति स्थागत कर के बाप्पा को निकटस्थ होने का ऋादेश किया। उस विमान तक पहुंचने के खद्यम से बाप्पा का कलेवर तत्क्षणात् २० हाथ दीर्घ हो गया । किन्त तथापि उन को गुरुदेव का रथ प्राप्त नहीं हुआ। तब योगी ने उन को मुख व्यादान करने को कहा । तदनुसार बाप्पा ने बदन व्यादित किया । कथित है योगीश्वर ने उन के मख विवर में उगाल परित्याग किया था। \* बाप्पा ने उस से घुणा कर के इस निष्ठीवन का पदतल में निद्धेप किया श्रीर इसी श्रपराध से उन वो श्रमरत्व-लाभ नहीं हुआ। केवल उन का शरीर अस्त्र शस्त्र से अभेद्य हो गया। हारीत श्रदृश्य हुए । बाप्पा इस प्रकार सदेवानुगृहीत हो कर श्रीर श्रपने की चित्तीर के मौरी राजवंश का दौहित्र जानकर श्रीर श्रालस्य मे कालचेप करना युक्तिसंगत अनुमान नहीं किया। श्रव गोचारण से उन को अत्यन्त घृणा हुई श्रीर उन्हों ने कतिपय सहचर सर्माभन्यवहार मे ले कर श्ररएयवास पित्याग करके लोकालय में गमन किया । मार्ग में नाहर-मगरा नामक पर्व्वत में विख्यात 'गोरखनाथ' ऋषि के साथ उन का साद्मात् हुआ था। गोरद्ध ने उन को श्रौर द्विधार तीव्या करवाल प्रदान किया था। मत्रपूत कर के चलाने से उस तीव्या

<sup>\*</sup> कथित है मुसलमानधर्म्प्रचारक मुहम्मद ने स्वीय प्रिय दौहित्र हसन के बदन में ऐसा ही निष्ठीवन परित्याग किया था । क्या श्राश्चर्य है जो मुसल्मान लोगो ने यह कथा भारतवर्ष के इसी उपाख्यान से ली है।

<sup>†</sup> मेवार के राजधानी उदयपुर के पूर्व्व भाग में प्रवेश करने को रास्ते में कोस के श्रन्दर नाहरमगरा पर्व्वत श्रवस्थित है। इस पर्व्वत में राजा श्रीर तत्पारिषद वर्ग मृगया काल में उपवेशन करते थे। उन लोगों के बैठने के स्थान सब श्रद्यापि श्रमस्कृत श्रीर जीर्ण श्रवस्था में पतित हैं।

<sup>्</sup>रैं कथित है वह करवाल अधाविध विद्यमान है। रागा प्रति वत्सर मैं निरूपित दिवस में उस की पूर्वा करते हैं।

कुपाण के ब्राघात से पर्व्वत भी विदीर्ग हो जाता था। बापा ने उसी के प्रताप से चित्तीर का सिहासन प्राप्त किया था। भट्ट कविगण के प्रनथ में बापा के नागेन्द्र नगर से प्रस्थान का यह विवरण प्राप्त होता है। ब्रीर इस विवरण में मिवार निवासी लोगो का प्रगाढ़ विश्वास भी है।

मालव के भूत पूर्व्व अधिपित प्रमारवशीय तत्काल में भारतवर्ष के सार्व्व भीम थे। इस वंश की एक शाखा का नाम मोरी। मोरी वंशियों का इस समयमें चित्तोर पर अधिकार था, किन्तु चित्तोर तत्काल प्रधान राजपाट था या ,नहीं यह निश्चित नहीं। विविध अशालिका और दुर्ग प्रभृति में इस वंश के राजत्व काल की खोदित लिपि विद्यमान हैं, उस से ज्ञात होता है कि मौरी राज गण उस समय में विल्रच्या पराक्रमशाली थे।

बाप्पा जब चित्तीर में उपस्थित हुए तत्काल में मोरीवशीय मान राजा सिंहा-सनारूढ थे। चित्तीर के राजवश के साथ उन का सम्बन्ध था \* धुतरा विशेष समादर से राजा ने उन को सामन्त पद में अभिष्रिक्त कर के तदुचित भूमिद्यत्ति प्रदान किया। चित्तीर के सरदार गण सैनिक नियम भोग करते थे । वे लोग समुचित सम्मानमाव से इति पूर्व में मान राजा के ऊपर बिरक्त हो रहे थे। एक आगन्तुक बाप्पा के ऊपर उन के समिषक अनुराग सन्दर्शन से वे लोग और भी सातिशय ईपिन्वित हुए। इसी समय में चित्तीर राज विदेशीय शत्रु कर्नु क आकान्त होने से सर्दार लोग युद्धार्थ आहूत हुए, परन्तु उन लोगो ने युद्धोद्योग नहीं किया। अधिकन्तु सैनिक नियमानुसार भुक्त भूमि का पट्टा प्रभृति दूर निचेप करके साहङ्कार वाक्य बोले कि राजा अपने प्रियतर सरदार को युद्धार्थ नियोग कर।

<sup>\*</sup> बाप्पा की माता प्रमारवशीया थी । सुतरा वर्त्तमान प्रमारा के सिंहत मामा-भागिनेय का सम्बन्ध था ।

<sup>ाँ</sup> सैनिक नियम ( Feudal System) इस नियमानुसार से भुक्त भूमि के कर के परिवर्तन में प्रत्येक सरदार को अपने अपने चुित्त भूमि के परिमाणानुरूप नियमित सख्या की सेना ले कर निग्रह समय में निपत्त के साथ संग्राम करना होता है। प्राचीनकाल में चृहत् चृहत् राज्य भूमि संक्रान्त यह नियम प्रचलित था। राजा और सरदारगण के मध्य और सरदार और तद्धीन साधारण प्रजावर्ग के मध्य पूर्वोक्त मूल नियम के आनुष्णिक अन्यान्य नियम समुद्य पृथक् प्रक स्थ से व्यवसित करते थे। राजस्थान के सैनिक नियम का विवरण इत. पर पृथक् एक खण्ड ने सविस्तार से प्रकटित होगा।

बाप्पा ने यह सुन कर उपस्थित युद्ध का भार ग्रहण करके चित्तौर से यात्रा किया । सरदार गण् यद्यपि स्नि-चुत्ति विश्वत हुए थे तथापि लज्जावशतः बाप्पा के श्र<u>न</u>गामी हुए । समर में विपन्न गर्ग ने पराजित होकर प्रलायन किया । बाप्पा ने सरदार गण के साथ चित्तौर में प्रत्यागत न होकर स्वीय पैत्रिक राजधानी गाजनी नगर मे गमन किया । सलीम नामक जनैक असभ्य उस काल मे गाजनी के सिहासन पर था। बाप्पा ने सलीम को दूरीभूत करके वहा का सिंहासन जनैक चौर वशीय राजपूत को दिया श्रीर श्राप पूर्वोक्त श्रसन्तुष्ट सरदार गण के साथ चित्तौर प्रत्यागमन किया। कथित है कि बापा ने इस समय सलीम की कन्या का पाणिप्रहण किया था। जातरोष सरदार गण ने चित्तीर राजा के साथ बैर-निर्यातन मे कृतसङ्कल्प होकर सब ने एक वाक्य होकर नगर परित्याग करके श्रन्यत्र गमन किया । राजा ने उन लोगों के साथ सन्धि करने के मानस से बार-म्बार दृत प्रेरण किया, किन्तु किसी प्रकार सरदार गण का कोप शान्त नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा, "हम लोगों ने राजा का नमक खाया है इस से एक वत्सर काल मात्र प्रतीचा करेगे । अनन्तर उन को व्यवहार के विहित प्रतिशोध देने में ब्रुटि न करेंगे।" बाजा के वीरत्व और उदार प्रकृति के वशम्बद होकर सरदारगण ने उन को चित्तौर का ऋधिपति करने का ऋभिप्राय प्रकाश किया। बाप्पा ने सरदार गण के सहायता से चित्तीर नगर पर ब्राक्रमण करके अधिकार कर लिया। भट्ट कविगणा ने लिखा है ''बाप्पा मोर राजा के निकट से चिचौर ले कर स्वयं उस के "मौर" ( ऋर्थात् मुक्ट सुरूप ) हए । चित्तौरप्राप्ति के पश्चात् सर्व्व सम्मति से बापा ने 'हिंदूसूर्य', 'राजगुरु' श्रीर 'चक्कवै' यह तीन उपाधि धारण किया था। शेषोक्त उपाधि का स्त्रर्थ सर्व्वभौम।

बापा के अनेक पुत्र हुए थे। उन में किसी किसी ने स्वीय वश के प्राचीन स्थान सौराष्ट्र राज्य में गमन किया। आईन अकबरी अन्य में लिखा है कि अकबर सम्राट के समय में इस वश के पचास सहस्र पराकान्त सरदार सौराष्ट्र देश में वास करते थे। बापा के अपर पाच पुत्र ने मारवाड़ देश में गमन किया था। गोहिल-बाल नामक स्थान में गोहिल वशीय बाप्पा की सन्तान है। परन्तु वे लोग अपने वंश का मूल विवरण आप भूल गए है। इति पूर्व्व में उन लोगों ने चीर प्रदेश में आ कर वास किया थाओर अब पूर्व्व काल के पूर्व्व पुरुषगण के नाम वा वशा का अन्य कोई विवरण वह लोग नहीं बतला सकते। घटना क्रम से उन लोगों ने बालभी आम में वास भी किया, किन्तु यह नहीं जाना कि यही स्थान उन लोगों ने बालभी आम में वास भी किया, किन्तु यह नहीं जाना कि यही स्थान उन लोगों

मारवाङ् प्रदेश के दिव्रण-पश्चिम प्रांत मे लूणी नदी के निकट क्षीर भूमि है।
 १३

की पैत्रिक भूमि है। यह लोग श्रव श्ररव गण के सहवास से वाणिज्य करके जीविका निर्व्याह करते है।

बाप्पा के चरम काल का विवरण सर्व्वापेचा श्राश्चर्य है। कथित है कि परिण्त वयस में उन्हों ने स्वीय राज्य सन्तान गण को परित्याग करके खुरासान गज्य में गमन किया था, श्रीर तहेश श्रिधिकार कर के म्लेच वशीय श्रनेक रमिण का पाणि प्रहण किया था। इन सब रमणी के गर्भ से बहुसख्यक सन्तान समुत्पन्न हुए थे।

मुना जाता है कि एक शतवर्ष की श्रवस्था में बाप्पा ने शरीर त्याग किया। देलवारा प्रदेश के सरदार के निकट एक ग्रन्थ है उस में लिखा है कि वाप्पा ने इस्पहान, कन्दहार, कश्मीर, इराक, त्रान श्रीर काफरिस्तान प्रभृति देश श्रिधिकार कर के तत् समुदय देशीया कामिनियों का पाणिपीइन किया था। उन म्लेच्छ महिला के गर्म से उन को १३० पुत्र जन्मे थे। उन लोगों की साधारण उपाधि ''नौशीरा पठान'' है। उन सब पुत्रों में से प्रत्येक ने द्यपने त्रपने मात्रिनामानुयायी नाम से एक एक वश विस्तार किया है। बाप्पा के हिन्दू सन्तान की सख्या भी श्रन्य नहीं। हिन्दू महिला गण् के गर्म से उन्होंने ६८ पुत्र सन्तान उत्पादन किया था उन लोगों की उपाधि ''श्रिनिन उपासी सूर्यवशीय'' है। उक्त प्रन्थ में लिखा है, बाप्पा ने चरम काल में सन्यास श्राश्रम अवलम्ब कर के सुमेक शिखरक मूल में श्रविर्धात किया था, उनका प्राण्य त्याग नहीं हुश्रा है जोवदशा में इस स्थान में उन की समाधि किया सम्पन हुई थी। श्रन्यान्य प्रवाद में कथित है कि बाप्पा की श्रंत्येष्टि किया सम्यन हुई थी। श्रन्यान्य प्रवाद में कथित है कि बाप्पा की श्रंत्येष्टि किया सम्यन हुई थी। श्रन्यान्य प्रवाद में कथित है कि बाप्पा की श्रंत्येष्टि किया सम्यन हुई थी। स्वर्थान्य प्रवाद में कथित है कि बाप्पा की श्रंत्येष्टि किया सम्यन हुई श्री। स्वर्थान के हिन्दू श्रीर म्लेच्छ प्रजागण के मध्य तुमुल कलह उपस्थित हुश्रा

<sup>\*</sup> कोई कोई कहते हैं हिंदू प्रन्थानुसार पृथ्वी के उत्तर केन्द्र का नाम सुमेर । किसी किसी प्रन्थ में सुमेर तद्रूप श्र्य में व्यवहृत हुआ है, परन्तु पुराण के वर्णन से अनुमान होता है कि किसी विशेष पर्व्वत का नाम सुमेर है । जम्बू द्वीप के मध्य इलावृत्त वर्ष में ''कनकाचल सुमेर विराजमान है, इस के दिव्यण में हिमवान हेमकृट और निषध पर्व्वत, उत्तर नील और श्वेत पर्व्वत ।'' चन्द्रवश को आदि पुरुष इला स्त्री रूप में जहाँ ''आवृत्ति'' हुए थे, उस का नाम इलावृत्ति वर्ष । ''सुमेर के दिव्यण में प्रथमतः मारतवर्ष'' इस से अनुमान होता है कि मध्य एशिया का नाम इलावृत्त वर्ष । अनुसन्धान करने से सुमेर आविकृत हो कर पौराणिक भूगोल वृत्तान्त का अधिकांश परिष्कृत हो सक्ता है । केवल नाम परिवर्त्तित हो कर इतनः गवडा हुआ । कोई कोई कहते हैं कि पेशावर और जलालाबाद के मध्यस्थल में प्रायः चौदह सौ इस्त उच्च मारकोह नाम अति अनुर्व्वर जो एक पर्व्वत है वही हिन्दू पुराणिक सुमेर है ।

था। हिन्दू लोग उन का शरीर ऋगिनदग्ध ऋौर म्लेच्छ लोग मिट्टी में प्रोत्थित करने को कहते थे। उभय दल ने इस विषय का विवाद करते करते शव का ऋगवरण बोल कर देखा शव नहीं है तत् परिवर्त्तन में कितप्थ प्रफुल्ल शतदल विराज्यमान है। उन लोगों ने वह सब कमल ले कर हृद में रोपन कर दिया था। पारस्य देश के नौशेरवा ऋोर काशीं के प्रसिद्ध भगवद्भक्त कबीर की ऋन्येष्टि किया का प्रवाद भी ठीक ऐसा ही है।

मिवाड के राजवश के प्रधान पुरुष बापा का यह रावेपक इतिहास प्रकटित किया गया । प्राचीन कालीन अन्यान्य राजपुरुप की भाँति बाप्पा की कहानी भी सत्यिमिथ्या से मिलित है। किन्तु उस विचार को छोड़ कर चित्तौर के सिहासन में सूर्य्यवशी राजगण ने दीर्घ कालावधि जो श्राधिपत्य किया था, उस श्राधिपत्य का बापा ही से प्रारम्भ है इस कारण गिहलोट गए। का चित्तौर का राजत्व कितने दिन का है यह निरूपए। को बाप्पा का जन्मकाल का निरूपण करना ग्रत्यन्त त्र्यावश्यक है। बल्लमीपुर २०५ सवत् में शिलादित्य के समय में विनष्ट हुन्ना था। शिलादित्य से वाप्पा दशम पुरुप, परन्तु स्राश्चर्य का विषय यह है कि उदयपुर के राजभवन की वंशपत्रिका में बाप्पा का जन्मकाल १९१ सवत् में लिखा है। विशेषत: चित्तीर की एक खोदित लिपि से प्रकाश हुआ था कि ७७० सबत् में चित्तीर नगर मोरी वशीय मान राजा के ऋधिकार में था। इसी मान राजा के समय में अप्रसभ्य गुर्ण ने चित्तौर नगर आक्रमण किया था। उन लोगो को पराभव कर के उस के पश्चात बाप्पा ने पञ्चदश वर्ष की श्रवस्था में चित्तौर का सिहासन प्राप्त किया था। इस कारण ईटश विवरण से बाप्पा का जन्मकाल १६१ संवत् किसी प्रकार स्वीकृत नहीं हो सक्ता । परन्तु उदयपुर के राजवश के कुलाचार्य भट्टगण पूर्वोक्त समदय घटना स्वीकार कर के भी कहते है कि बापा ने १६१ सवत् मे जन्म ग्रहण किया था। टाड साहब ने अनेक अनुसन्धान कर के अवशेष मे सौराष्ट्र देश मे सोम-नाथ के मन्दिर की एक खोदित लिपि से जाना था कि वल्लभी सबत् नाम का एक श्रीर भी सवत प्रचिलत था। वह सवत विक्रमादित्य की सवत् से ३७५ बरस के पश्चात प्रारम्भ हुन्ना था, २०५ बल्लभी सम्वत् मे बल्लभीपुर विनष्ट हुन्ना था, सतरा विक्रमादित्य के सवतानुसार उस के विनाश का काल ५८० हम्रा । जिस प्रशाली से टाड साहब ने चित्तीर के मान राजा का राजत्व, बल्लभीपुर का विनाश श्रीर कुलाचार्य्य गण् लिखित बाप्पा के जन्मसमय का परस्पर समन्वय साधन किया है वह विलच्चण बुद्धि व्यञ्जक है, परंतु जटिल स्त्रीर नीरस है इस कारण सविस्तर से इस स्थान में प्रकटित नहीं किया। उस की मीमासा का स्थूलता पर्य यह कि बल्लभीपुर विनाश के१६० बरस पश्चात विक्रमादित्य ने७६६ संवत में बाप्पा ने जन्म ग्रहण किया था। कुलाचार्य्य गण ने भ्रम वशतः इस १९० सख्या को विक्रमादित्य का सवत् कर के लिखा है। तत् पश्चात् पञ्चदश वर्ष की श्रवस्था में बाप्पा चित्तौर राज्य में श्रमिषिक्त हुए थे। सुतरा ७८४ सवत् उन का चितौर प्राप्तकाल निरूपित हुन्ना। उस समय से साई एकादश वत्सराविध बाप्पा के वंशीय ६० राजा गण ने क्रमान्वय से चित्तौर के सिहासन पर उपवेशन किया है।

यद्यपि भट्ट गुण के ग्रन्थानुयायी बाप्पा के जन्मकाल की प्राचीनत्व रक्षा नहीं हुई, परन्तु जो समय टाड साहब ने निरूपित किया है वह भी नितान्त आधुनिक नहीं है। तदनुसार प्रकाश होता है कि बाप्पा फरासी राजा के करोली भिक्षिया वशीय राज गण के श्रीर मुसल्मान साम्राज्य के वलीद खलीफा के समकालवर्ती थे । आइतपुरक नगर से मिवाइवशीय और एक खोदित लिपि सग्रहीत हुई थी। वह लिपि १०२४ सवत समय की है तत्कालीन चित्तौर के सिहासन में बाप्पा के वंशीय शक्ति कुमार राजा प्रतिष्ठित थे । उस लिपि में शिक कुमार के चतुईश पुरुष के मध्य एक जन शील नाम से अभिहित हुए है। राजमवन की वशावली ऋपेदा तिल्लिप मे यही एक नाम ऋतिरिक्त नाम लिंद्दत होता है, तिद्धन श्रीर सब विषय में समता है। , के प्रसिद्ध कवि ह्यमू ने कहा है ''यद्यपि कविगण सूच्म सत्य के तादृश्य अनुरागी नहीं, और यदिच वह इतिवृत्त का रूपान्तर कर देते है, तो भी उन लोगो की श्रत्युक्ति के मूल में सत्य भी सत्वालिव्तत होती है" हम वर्णित विषय में ह्यूम की एतदुक्ति का सारत्व प्रतीयमान होता है । जन समागम शून्य स्वापद पूर्ण श्राइतपुर के कानन में जो सब नाम बिल्रुप्त हो जाते श्रीर उन सब नामो के कभी किसी के कर्णगोचर होने की समावना नहीं थी, किन्तु भट्ट कविगण की वर्णना प्रभा में मिवाड राजवंश के प्राचीन काल के वह सब नाम चिरस्मरणीय हो रहे है।

इस १०२४ सवत् समय में वलीदखलीका के सेनापित महम्मद बिन्-कासिम ने भारतवर्ष में श्राकर सिन्धु देश जय किया था। इस के पहले मोद्री वंशीय मानराजा के समय जिस असभ्य राजा ने चित्तौरनगर आक्रमण किया था और बाप्पा कर्नु क जो पद्गाजित हुआ था, वह अनुमान होता है कि यही बिन कासिम है।

बापा श्रीर शक्ति कुमार के मध्यवर्ती है राजा ने चित्तीर में राजत्व किया था। उस समय से दो शत वर्ष के मध्य में है जन राजा का राजत्व श्रसम्भव नहीं। तदनुसार मिवार के इतिवृत्त का निम्नोक्त चार प्रधान काल निरूपित हुर्श्वा। प्रथम, कनकसेन का काल १४४। द्वितीय, शिलादित्य श्रीर बह्मभीपुर विनाश का काल

श्राहतपुर—सूर्यपुर । त्रादित्य शब्द का त्रपभंश त्राहत । त्राहत शब्द
 का सकीर्णं रूप एत, यथा एतवार त्रादित्यवार ।

थ्र२४ । तृतीय, बाप्पा के चित्तौर प्राप्ति का काल खृष्ठाब्द ७२८ । चतुर्थ, शक्ति--कुमार का राजत्व काल खृष्ठाब्द १०६८ ।

### तृतीय श्रध्याय ।

बाप्पा और समर सिंह के मध्यवर्ती राजगण, बाप्पा का वश, ऋरब जाति के भारतवर्ष ऋाक्रमण का विवरण, मुसलमानगण से जिन सब राजाओं ने चित्तौर नगर रज्ञा किया था उन लोगो की तालिका।

७८४ सवत् में बापा को चित्तौर सिंहासन प्राप्त हुआ था। मिनार के इतिवृत्त में तत्परवर्ती प्रधान समय समर सिंह का राजत्व काल—सवत् १२४६। श्रतएव बापा के ईरान राज्य गमन के समय ८२० सवत् से समर सिंह के समय पर्यन्त भट्टगण के प्रन्थानुसार मिनार राज्य का वृत्तान्त संप्रति प्रकटित होता है। समर सिंह का राजत्व काल केवल मिनार के इतिवृत्ति का प्रधान काल नहीं, स्वरूपतः समुदय हिन्दू जाति के पद्म में एक प्रधान समय है। उन के राजत्व समय में भारतवर्ष का राज किरीट हिन्दू के सिर से अपनीत होकर तातारी मुसलमान के सिर में आरोपित हुआ था। बापा के समर सिंह के मध्य चार शताब्दी काल का व्यवधान है। इस काल के मध्य में चित्तौर के सिंहासन पर अष्टादश राजाओं ने उपवेशन किया था। यदिच उन लोगो का राजत्व का विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता, तो भी नितान्त नीरव में क्तावत् काल उझ इन करना उचित नहीं। उन सब राजा को लोहित-वर्ण पात का सुवर्णमयी प्रतिमा से शोभमान नित्तौर के सौध शिखर पर उड्डयोमान थी और तन्मध्य में अनेक का नाम उन लोगो के राज्यस्थ शैल शरीर में लोह लेखनी की लिपि योग से अप्रवाविध विद्यमान है।

इस के पहिले आइतपुर की जिस खोदित लिपि का उल्लेख किया है, उस से बाप्पा और समर सिंह के मध्यवर्ती शक्तिकुमार राजा का राजत्व काल स्वत् १०२४ निरूपित हुआ। जैन अन्य से ज्ञात होता है कि शक्तिकुमार के चार पुरुष पूर्व्वर्ती उल्लात नाम राजा १२२ संवत् में चित्तौर के सिंहासनारूढ हुए थे। ७६४ स्पृष्टाब्द में बाप्पा ने ईरान देश में गमन किया। १९१३ खृष्टाब्द में समर सिंह के समय में हिन्दू राजत्व का अवसान हुआ। इस उमय घटना के मध्यवर्ती समय में मिवार राज्य और एक बार मुसलमान गया से आकान्त होने का विवरण राजवश के अन्य में प्राप्त होता है। तत्काल खोमान नामक एक राजा चित्तौर के सिंहासनस्थ थे। उन के राजत्व काल में ८१२ से ८३६ खृष्टाब्द के अन्तर्गत किसी समय में मुसलमानों ने चित्तौर नगर आक्रमण किया था। खोमान रास नामक प्रन्थ में सत् आक्रमण सकात वृत्तात सविस्तार निवृत्त हुआ है। मिवार राज्य के पद्य विरचित इतिहास प्रन्थ समूह के मध्य खोमानरास सर्व्योपेत्वा पुरातन है।

टाड साहब कहते है भारतवर्ष का एतत् समय का इतिवृत्त नितान्त तमसाच्छन है इस कारण खोमान रासा प्रभृति हिन्दू ग्रन्थ से तत् सबध में जो कुछ श्रालोक लाभ ं हो सकता है वह परित्याग करना उचित नहीं। भारतवर्ष मे एतत् काल मे जो सब ऐतिहासिक विवरण सत्य कह कर प्रसिद्ध है सो हिन्दू प्रनथ में लिखित विवरण श्रपेता श्रधिक श्रसङ्गत वा परिच्छन्न नहीं । जो हो, तदुभय एकत्रित रहने से भावि कालीन इतिवृत्तप्रयोता उस मे से अनेक उपकरण लाभ कर सकैंगे। इस कारण ( मुसलमान साम्राज्य के ब्रारम्भ से गजनगर राज्य संस्थापन पर्यन्त ) भारतवर्ष में अबर जाति के समागम का सिक्षत विवरण इस अध्याय में सिन्निविष्ट किया जायगा । परन्तु ऋरव समागम का सविस्तार विवरण विशिष्ट कोई ग्रन्थ नहीं मिलता यह बड़े शोच की बात है। ब्रालमकान नामक प्रन्थकार ने खलीफा गया के इतिवृत्त में भारतवर्ष का प्रायः उल्लेख नहीं किया है। श्रबुलफजल के प्रन्थ में अनेक विषय का सविशेष विवरण प्राप्त होता है स्त्रीर वह प्रन्थ भी विश्वास के योग्य है। फरिस्ता प्रन्थ में इस विषय का एक पृथक ऋध्याय है, परन्तु उस का अनुवाद यथोचित मत से निष्पन्न नहीं हुआ है \*। अब पहिले बाप्पा के वशीय राजगण का वृत्तान्त विवरित किया जाता है. पश्चात यथायोग्य स्थान मे मुसलमान गण का भारतवर्ष सकान्त इतिवृत्त प्रकटित होगा।

गिहेलिट वश की चतुर्विशित शाखा। तन्मध्य श्रमेक शाखा बाप्पा से समुत्पन्न। चित्तीर श्रिधिकार के पश्चात् बाप्पा ने सौराष्ट्र देश में गमन कर बन्दर द्वीप के

\* टाड साहब ने फ़िरिस्ता के श्रनुवाद में जो सब विषय परित्याग किया है तन्मध्य में श्रफगान जाति की उत्पक्ति का विवरण श्रतीव प्रयोजनीय। मुसलमान गण् के साथ हिजरी ६२ श्रद्ध में जिस काल में श्रफ़गान जाति का प्रथम श्रागमन हुश्रा तब वे लोग मुलेमान पर्व्वत के निकटस्थ प्रदेश में वास करते थे। फिरिस्ता ने जिस ग्रन्थ के ऊपर निर्भर कर के श्रफ़गान का विवरण लिखा है वह यह है "श्रफगान लोग कायर जाति के लोग फिर उस उपाधिकारी राजगण के श्राधीन वास करते थे उन लोगों में बहुतो ने मूसा की प्रतिष्ठित नृतन धर्म व्यवस्था श्रवलबन किया था। जिन लोगों ने पूर्व्व की पौत्तिककता त्याग नहीं किया वे लोग हिन्दुस्तान से भाग कर को न्नेन्नेन के निकटवर्गी देश में वास करते थे। सिन्धु देश से श्रागत विनकासिम के साथ उन लोगों का समागम हुश्रा था। हिजरी १४३ श्रद्ध में उन लोगों ने किरमान श्रीर पेशावर प्रदेश श्रीर तत् सीमा वर्ती समुदय स्थान श्रिधकार किया था।" को हिस्थान का भूगोल चृत्तान्त, रोहिला शद्ध की व्युत्पत्ति श्रीर श्रन्थान्य प्रयोजनीय विषय टाड साहब ने स्वीय-श्रनुवाद में परित्याग किया है।

यूसुक्तगुलक्ष नाम राजा की कन्या से विवाह किया। बन्दर द्वीप निवासी व्यानमाता नामक एक देवी की उपासना करते थे। बाप्पा ने इस देवी की प्रतिमा श्रीर स्वीय बनिता सह चित्तीर में प्रत्यागमन किया था। गिहलोट वशीय श्रद्यावधि किया वानाता की उपासना करते है। बाप्पा ने इस देवी को जिस मन्दिर में प्रतिष्ठित किया था, वह श्राज तक चित्तीर में विद्यमान है, तिद्धित तत्रत्य श्रन्यान्य श्रनेक श्रद्धालिका बाप्पा कर्नु क विनिम्मित है, यह भी प्रवाद प्रचलित है। यूसुफगुल के कन्या के गर्म में बाप्पा को एक पुत्र जन्मा था, उस का नाम श्रपराजित। द्वारका नगरी के निकटवर्ती कालिवायो नगर के प्रमारा वशीय जनक राजा की कन्या से भी बाप्पा ने विवाह किया था। उस रमणी के गर्म में इस के पहिले बाप्पा को श्रीर एक श्रासिल नामक पुत्र जन्मा था, यदिच श्रासिल ज्येष्ठ तथापि श्रपराजित चित्तीर में जन्मे थे, इस कारण उन्हों ने वहा का राज प्राप्त किया। श्रासिल सौराष्ट्र देश के किसी एक राज्य में राजा हुए थें उन की सन्तान परम्परा से वहा विपुल वश विस्तार हुश्रा था। इस वश की उपाधि श्रासिला गिहलोट है।

\* कथित हे, तमुद्र मं बन्दर द्वीप श्रोर स्थल मे चोयाल नामक स्थान यूसफ़गुल राजा के श्रिधिकार में था। यूसुफगुल चोर वशीय राजपूत, श्रनल परम का सस्थापन कर्त्ता रेग्रा राज श्रनुमान होता है। इसी यूसफगुल का चृतान्त कुमार पालचरित नामक ग्रन्थ में लिखा है, रेग्रुराज के पूर्व पुरुष बन्दर द्वीप के श्रिधिपति थे। बन्दर द्वीप श्राज कल पोर्चगीस जाति के श्रिधिकार में है। इस का श्राधुनिक नाम डिश्री है यह नाम पोर्चगीस जाति प्रदत्त है।

† श्रासिला के नामानुसार एक किला का श्रासिला नाम रक्खा था, यह वशपित्रका से ज्ञात होता है। सग्रामदेव नामक जनैक राजा के निकट से कुजायत (काबे) नगर श्रिषकार करने के श्रिमिलाष में श्रासिल के पुत्र विजयपाल समर में निहत हुए थे। विजय को इसी श्राकस्मिक मृत्यु घटना के पहिले तद गर्मस्थ पुत्र श्रकाल में भूमिष्ठ हुत्रा था, उस पुत्र का नाम सेतु टाड साहब कहने हैं श्रस्त्रमाविक मृत्यु प्राप्त व्यक्तिगण भूतयोनि प्राप्त होते हैं। हिंदूगण का यह संस्कार है श्रीर स्त्री भूत का हिंदुस्तानी नाम खुरडल, सेतु की माता के श्रस्त्वामाविक मृत्यु वशत. सेतु का वश काचोराइल नाम से प्रसिद्ध हुत्रा। श्रासिल से द्वादश-तम श्रवस्तन पुरुष बीजा गिरनार के राजा श्रङ्कारदेव के भाजे थे श्रीर मातुल के निकट से इन्हों ने सालन स्थान प्राप्त किया था। सुराट का राजा जयसिंह देव के साथ समर में विज्ञा निहत हुए थे। फिरिस्ता ग्रन्थ में जो देवी सालिमा वंश का उल्लेख है, श्रनुमान होता रहा है देवी श्रीर चोरइल, इन दो नाम की समता से तन्नाम की उत्पत्ति हुई है।

# विविध निबंध

- १. सपादक के नाम पत्र
- २. मदालसा उपाख्यान
- ३. सगीत सार
- ४. खुशी
- जातीय सगीत

[ इस शीर्षक के अतर्गत आए हुए लेखों से भारतेंद्र की प्रतिभा की विलद्मणता और अनेकरूपता का पता चलता है। उनकी दृष्टि कितनी पैनी और दूरदर्शी थी तथा उनकी जिज्ञासा कितनी बढ़ी थी—इसका थोड़ा सा आभास इन निबंधों से मिल सकता है।

'संम्पादक के नाम पत्र' में भारतेंदु स्त्राचार्यरूप में हमारे सामने स्त्राते हैं। इस पत्र में वह भक्ति स्त्रानद स्त्रादि को स्वतंत्र रस के रूप में प्रहण कर उसकी स्वतंत्र स्थापना में प्रवृत्त हुए है। उनके स्त्राचार्यत्व का इस पत्र से कुछ स्त्राभास मिलेगा।

'मदालसा उपाख्यान' मार्कडेयपुराग्य के आधार पर लिखा गया है। हम चाहे तो इसे भावानुवाद कह सकते है। कहा जाता है कि भारतेंदु ने कोई कहानी नहीं लिखी। विषयगत श्रोर शैलीगत मेद के होते हुए भी हमें इस उपाख्यान में भारतेंदु का कथाकार या गल्पकार का बीजरूप देखने को मिल सकता है।

'सगीत सार' के द्वारा सगीतशास्त्र का परिचय दिया गया है। इस प्रकार के ज्ञानात्मक श्रौर शिचाप्रद लेखों का भारतेदुयुग में बड़ा प्रचार था। संस्कार सुघार या नेतृत्व के साथ साथ जनता का ज्ञान-वर्धन भी भारतेंदुयुग के लेखकों का प्रधान लच्च था।

'खुशी' भारतेद्ध का उद्भूषाषा कितु नागरी लिपि में खुशी के विषय पर लिखा हुआ लेख हैं। भारतेंद्ध ने उद्भूष के कविता और गद्य दोनों की रचना की है। प्रस्तुत विचारात्मक लेख उनके उद्भूष्टिं निबंध-लेखन का श्रुच्छा उदाहरण है। 'जातीय संगीत' भारतेदु के उदार व्यक्तित्व का परिचायक है। इसमे भारतेद्व का ध्यान केवल शिच्चित समुदाय तक सीमित न रह कर सामान्य जनता तक व्याप्त है, प्रचार श्रीर सुधार के लिए उन्होंने ग्रामगीतो की महत्ता श्रीर प्रभावात्मकता को स्वीकार किया है। ग्राम्यभाषा मे ग्रामगीतों की रचना के लिए उन्होंने दूसरो को उत्साहित किया श्रीर स्वय भी लिखने की इच्छा प्रकट की, श्राम-गीतो के लिए उन्होंने जिन विषयों का प्रस्ताव किया है-वालविवाह. शिचाप्रसार, जन्मपत्री का मिलान, स्वदेशनिर्मित वस्तुस्रों का प्रयोग ऋादि-उससे उनकी लोकव्यापी दृष्टि ऋौर कुशल नेतृत्व का पता लगता है। इस प्रकार भारतेंद्र ने सबसे पहले श्रामगीतों का महत्त्व समभा श्रीर समभाया । ]

# श्री क० व० सु० सम्पादकेषु

(Vol.III No 22 Friday 5th July 1872)

श्र्मार रत्नाकर नामक श्रीताराचरण तर्करत्न ने जो नया प्रबन्ध बनाया है उसमें मेरा मत लिखा है कि ''हरिश्चन्द्र भिक्त,सख्य,वात्सल्य श्रीर श्रानन्द यह चार रस श्रीर भी मानते हैं'' इस पर कि उन्हें कि नामक मासिक पत्र के सम्पादक (पूर्व्व के किसी पत्र में ) ने बड़े चढ़ाव से श्रानन्द रस की हंसी किया है श्रीर उन के लिखने से ऐसा जाना जाता है कि श्रानन्द रस हास्य के श्रन्तर्गत है श्रीर मानने के योग्य नहीं है तथा श्रीनृतिह शास्त्री ने काव्यात्मराशोधन नामक जो प्रन्थ निर्माण कर के बहुत सा कागज का व्यय किया है उस्पे भी इन चारें रस को व्यर्थ श्रीर श्र्मारादि रसो के श्रन्तर्गत किया है तथा इन्द्रप्रकाश समाचार पत्र में भी श्रानन्द रस को तुच्छ लिखा है श्रीर ये महात्मा लोग इस्म कारण यह लिखते है कि प्राचीन लोग नहीं मानते।

वाह वाह ! रसो का मानना भी मानो वेद के धर्म का मानना है कि जो लिखा है वही माना जाय श्रौर उस्के श्रतिरिक्त करै तो पतित होय रस ऐसी वस्तु है जो श्रनुभव सिद्ध है इस्के मानने में प्राचीनो की कोई श्रावश्यकता नहीं यिद श्रानुभव में श्रावै मानिये न श्रावै न मानिये । श्राज इस स्थान पर चारो रसो को पृथक् पृथक् स्थापन करते है ।

भिक्त —किहिये इस रस को ख्राप किस के ख्रन्तर्गत करते है क्योंकि इस रस की स्थाई श्रद्धा है ख्रीर इस के ख्रालम्बन भक्त ख्रीर इष्ट देवता है ख्रीर उद्दीपन पुराणादिक भक्तों के प्रसंग तथा सत्संग है ख्रव जो इसे शान्त के ख्रन्तर्गत की जियेगा तो शान्त की स्थाई बैराग्य है ख्रीर इस्की भिक्त है ख्रासिक से ख्रीर वैराग्य से जो ख्रतर है सो प्रसिद्ध है बैराग्य उसे कहते है जो ससार से विरक्तता होय ख्रीर सब सुखों को त्याग करें ख्रीर भिक्त उसे कहते है जो ग्रहस्थ लोग भो कर सकते है ख्रीर भिक्त देवता के सिवा माता पिता गुरु राजा ख्रीर स्वामि की भो मनुष्य कर सकता है तो जहा ऐसे प्रसंग जिस में शुद्ध भिक्त का वर्णन है ख्रीर हनूमानजी इत्यादिक भक्तों के प्रसंग में यह कौन कह सकता है कि यह शान्त रस है क्योंकि इन वर्णनों में स्थाई रूप वैराग्य नहीं है स्थाई रूप भिक्त है ख्रीर दास्यत्व की मुख्यता है फिर कौन कह सकता है कि शान्त ख्रीर भिक्त एक है ॥

सस्वय—इस रस को लोग श्रगार के अन्तर्गत करते है हम उन लोगों से पूछते हैं कि जहा श्रीकृष्ण और अर्जुन का प्रसग और इसी भाति अनेक मित्रों के विपत्ति में मित्रों के सग देने के प्रसग में श्रंगार रस किस भाति आवैगा क्योंकिश्यार की स्थाई रित है और यहा मित्रता में रित का क्या कार्य है।

विविध निबाध २०३

वात्सल्य—इस रस को लोग श्रागर के अन्तर्गत करते है अब हम उन से पूछते है कि स्त्राप जिस समय स्त्रपने पुत्र को या कन्या को देखियेगा या उन का वर्णन पढियेगा तो त्राप को कौन रस उदय होगा यदि उस समय ऋर्थात पत्र श्रीर कन्या को देखके श्रंगार रस उदय होय तो त्राप धन्य है श्रीर जो कहैं सो मानने योग्य है ॥

श्रानन्द-लोग कहते है कि इस रस के मानने से कोई लाभ नहीं है। मैने माना कि लाभ नहीं पर मैं यह पछता ह कि जहा कवि की दृष्टि शुद्ध शब्दालंकार पर है श्रीर उस शब्द जमक वा श्रीर किसी वर्गा था शब्द चित्र के पाठ से जो श्रानन्द होता है वहा तुम कौन रस मानोगे वा जहा कोई नीति की बात वा किसी वस्तु की शोभा वर्णन की जायगी वहा कौन सा रस होगा निस्सन्देह सब काव्य मे रस होता है क्योंकि बिना रस के कांच्य व्यर्थ है "रसो वै सः ब्राट बार वी- व तीति" तो इस्से कृपा कर के आग्रह छोडिये और काव्य विषय में जो कुछ अनुभव में श्राता जाय उस्को मानते जाइये इसमें शब्द प्रमाण का कोई काम नहीं है ॥

कृपा कर के इस पत्र को छाव दीजिये ॥

रामकटोरा } ज्येष्ठ शु० ११

श्रापका मित्र हरिश्चन्द्र

### सदाल्सा उपाख्यान

## ( उपाख्यान मारकगडेय पुरागा से )

पुराने जमाने मे शत्रुजित नाम का एक राजा था श्रीर उस को श्रारिवदारण श्चतध्वज नाम एक लंडका था। ऋश्वतर नाग के दो लंडके ब्राह्मण बनकर उस के साथ खेलने ऋाते थे। राजकुमार से उन से ऐसी प्रीति हो गई थी कि वे रात दिन नाग लोक छोड़ कर यहीं भूले रहते थे। एक दिन नागो के राजा अप्रवतर ने अपने लड़कों से पुछा, "प्यारे लडको, आज कल तुम लोग नाग लोक छोड़ कर मृत्य लोक ही में क्यो रमें रहते हो ?' वे बोले ''पिता, शत्रुजित राजा के कुमार ऋतथ्वज के शिष्टाचार ऋौर प्रीति से हमारा मन ऐसा मोहा है कि पौताल उस के बिना गर्म श्रीर उस के मिलंने से सूर्य ठढा मालूम पड़ता है।" पिता ने कहा ''निस्तदेह वह पुरुष धन्य है जिस को ऐसा मित्रों को सुखदाई पुत्र हुन्ना है, भला ऐसे सच्चे सुद्धद का तुम लोगो ने कुछ उपकार भी किया ?' लड़के कहने लगे "भला हम लोग उस का क्या उपकार करेंगे । धन जन विद्या सब में वह इम से बढ़कर है ऋौर जो उस का एक काम है उस को ब्रह्मादिक ईश्वर के सिवा कोई कर नहीं, सकता । नागराज ने कहा "भला हम सुने तो सही ऐसा कौन काम है जो ब्रादमी न कर सके। किसी प्रकार भी तुम लोग उस मित्र का प्रति उपकार कर सको तो मैं ऋपने को ऋण से छुटा समभूं।" नागपुत्र बोले "उस मित्र के पिता के पास उस की जवानी में गालव नाम का ब्राह्मण एक बहुत बढ़िया घोड़ा लेकर स्राया स्रोर बोला कि 'महाराज एक राज्य हम लोगो को बहुत दुख देता है, नित्य तप में विन्न कर के उस ने हमारी नाकों में दम कर रक्खा है ऋौर हम लोगों ने बड़े कष्ट से तप किया है इस से उस को शाप दे कर तप नहीं न्यून किया चाहते। एक दिन बड़े दुखी हो कर जो मैंने एक लम्बी ठढी सास भरी तो देखता हू कि यह घोड़ा स्रासमान से उतरा चला स्राता है साथ ही स्राकाशनाणी भी सुनी कि इस घोडे की गति पृथ्वी और आकाश पाताल सब जगह है। और ऐसा घोड़ा पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। चाल मे हवा को भी यह पीछे छोड़ता हुआ ससारियों के मन की भाति उड़ा चलता है। इस का नाम कुवलय है। इसे राजा शत्रुजित को दो स्रौर उस का पुत्र इस घोड़े पर सवार हो कर उस राव्स को मारै। इस से उस राजा की बड़ी कीर्ति होगी। सो ऋव मैं ऋाप के पास ऋाया हूं। राजा ने कुमार को उसी समय सज सजाकर ग्रासीस दी ग्रीर ब्राह्मण के साथ विदा किया। माजकुमार गालव के त्राश्रम में रहने लगा। एक दिन वह राज्य जगली सुत्रर

विविध निबंध २०५६

बन कर स्त्राया स्त्रीर जब कुस्त्रर उस के पीछे धनुष तान कर घोड़ा दौड़ाया तो वह एक घने जगल में भागा । भागते भागते वह बहुत दूर जा कर एक गड़हे में गिर पड़ा, तो कु अर भी साथ ही कृदा । अधेरे मे वह कु अर को कुछ भी नहीं देखाता ' था पर घोड़ा भोके चला जाता था जब उंजेला स्राया तो वह सुस्रर न दिलाई पड़ा । सिर्फ एक बड़ा रतो से जड़ा घर सामने खड़ा था । उस के दरवाजे की सीढी पर एक जवान सदर स्त्री चढी जाती थी। कु अपर भी दरवाजे पर घोड़ा बाध बेधडक उस मकान में घुसा ऋौर वड़ी सजी सजाई जड़ाऊ दालान में हिडोला खाट पर उसे एक कन्या दिखाई पड़ी श्रीर जो स्त्री उसे सीढी पर चढ़ती मिली थी वह भी उस के पास बैठी थो ! कुन्नर को देखते ही वह कन्या बेहोश हो गई । उस स्त्री श्रीर कु श्रर ने किसी तरह उस को सावधान किया। तब कु श्रर उस सखी से उन लोगो का नाम गाव ऋौर बेहो शी का कारण पूछने लगा। स्त्री बोली यह गन्धर्व के राजा विक्रवावस की कत्या है इस को पातालकेत नाम का दैत्य माया से उठा लाया है अगली तेरस को वह दुष्ट इस से ब्याह करने को था स्रोर जब इस द्भुख से यह प्राण्य देने लगी तो त्राकाशवाणी हुई कि प्राण्य मत दे। गालव के श्राश्रम में जिस राजकुमार से यह मारा जायगा वही तेरा हाथ पीला करैगा। मैं इस की सखी विन्ध्यवान की पुत्री कु डला हूं। मेरे पति पुष्करमाली को जब शम्भ दैत्य ने वध कर डाला तब से धर्म मे लगी हू। इस के मूर्छी का कारन यह है कि श्राज मै खबर ले श्राई हूं कि गालव के श्राश्रम मे किसी ने उस सुग्रर बने हए दैत्य को बान से मारा है अब वही इस का पित होगा। पर यह तुम्हारे रूप से मोह गई है और सोचती है कि हाय जिस को मै चाहती हूँ उस से न ब्याही जाऊंगी। श्रव श्राप कौन है कहिए l रार्जकुमार ने सब हाल कहा श्रीर श्रपना राज्ञस का मारना बरनन किया सुनते ही उस कन्या ने घूंघट कर लिया स्त्रोर बहत प्रसन्न हो कर कु डला से बोली सखी सुरभी का कहना क्या फूठ हो सकता है। कुडला ने उसी समय तुंबर गन्धर्व का ध्यान किया । उस ने त्राते ही प्रसन्नता से श्रिग्नि को साक्षी देकर दोनो का हाथ दोनो को पकड़ा दिया और श्राप तप करने चला गया। कु डला भी अपनी सखी को गले लगा कर दुलहा दुलहिन दोनो को कुछ हित की बात सिखाकर तप करने गई। कु ऋर उस कन्या (मदालसा) को घोडे पर बिठाकर उस पाताल की गुका से बाहर निकलने लगा पर उसी चाए राचस का फीज ने चोर चोर कर आन घेरा और मदालसा उससे छुड़ाना चाहा। कु श्रर ने बहादुरी से उन सबो को बात की बात में मार गिराया श्रीर श्राप राजी खशी से अपने घर आया। पिता के पैरो पर पड़कर सब हाल कह सनाया। राजा रान बिह बेटा पाकर बड़े प्रसन्न हुए श्रीर सब लोग सुख से रहने लगे। राजा ने कु ब्रर को ब्राज्ञा दे दी थी कि दुम नित्य घोड़े परचढ कर मुनियो की रखवाली किया

करो । कुं स्त्रर घोड़े पर चढा एक दिन जमुना किनारे के मुनियो की रखवाली कर रहा था कि एक स्राध्नम देखा। इस स्राध्नम में उस पातालकेत राज्य का भाई तालकेत कपटी मनि बनकर बैठा था कुन्नर को देखते ही पुराना बैर याद करके बोला कि कग्रर तुम ग्रपने गहिने हम को दो श्रीर जब तक हम पानी में जाकर वरुण की पूजा कर के न फिरै तब तक तुम हमारे आश्रम की चौकी दो। राज-पत्र ने सब गहना उतार दिया श्रीर उसी कुटीचर की कुटी का पहरा देने लगा। वह दुष्ट गहना लेकर जल मै हुब कर माया से कुंग्रर के महलो मे गया श्रीर मदा-लसा से-बोला कि हमारे श्राश्रम में ऋतध्वज को एक राज्यस ने मार डाला श्रौर हिनहिनाते हुए उस विचारे घोड़े को भी घसीट ले गया। शुद्र तपसियों से किया करा के उन का गहना ले कर मैं तुम को देने आया हूँ। इतना कह कर आभूषण सब फेक किए श्रीर श्राप चलता हुन्ना। उसी समय में मदालसा ने पति के दुःख से प्राण त्याग किए। महल में हाटाकार मच गया जिधर देखों कोहराम पड़ा हुन्ना था स्रीर टर दीवार से हाय कुं स्रर हाय बहू की स्रावाज स्राती थी। राजा शत्रुजितवीरज रखकर बोला कि इतना क्यो रोते हो। इस का क्या सोच है। मुनियो की रचा मे हमारा पुत्र यश कमाकर मारा गया। उन की मा भी बोली कि बड़ो का यश बढा-कर जो ज्ञी युद्ध में मरे श्रीर ऐसी बहू का भी क्या सोच जो पति के सब सुख भोगकर अन्त में पतिलोक उस के साथ ही गई। उठो क्रिया करो श्रीर सोच दूर करो । राजा ने नंगर के बाहर सब लोक रीति किया श्रीर बेटे बह को पानी देकर घर फिरा । इधर कपटी मिन भी कुं अर से आकर बोला कि मेरा काम हो गया श्राप का कल्यागा हो। स्रव घर सिघारिये। कुंस्रर जब नगर मे स्राया तो सब को उदास पाया कुंग्रर को देखते ही बधाई बधाई का चारो श्रोर से शोर मच गया । कुं ऋर बहुत चकपकाया कि यह मामला क्या है। ऋन्त मे घर पर गया ऋौर सब हाल सुनकर बहुत ही घबड़ाया । मां बाप के डर से रो तो न सका पर ऋपनी पति-ब्रता प्राण्यारी के बिछुडने से बहुत ही उदास हो गया ख्रीर यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं प्राण तो नहीं देता पर अब किसी दूसरी स्त्री से जन्म भर न मिलूंगा। तब से इस सुख से विचत है और यदि ससार में उस का कोई हित है तो इतना ही है कि मदलसा उस को फिर मिलै। पर यह सिवा ईश्वर के कौन कर सकता है।" नाग-राज ने कहा पुत्र ईश्वर की दया श्रीर मनुष्य के परिश्रम के श्रागे कोई बात कठिन नही । उसी दिन से श्रश्वतर ने हिमालय पर्वत पर सरस्वती की श्राराधना करनी श्रारम्भ कर दी । जब सरस्वती प्रसन्न हुई कहा बर मागो तो नांगराज ने यह वर लिया कि उन्हें स्त्रीर उनके भाई कवल को सगीत विद्या पूर्ण रीति से स्त्रा जाय। यह वर पाकर कवल अञ्चलर दोनो कैलाश को गए और जाकर श्री भोलानाथ सदा-शिव को ऐसा रिकाया कि महादेव पार्वती साथ ही बोले मागो क्या चाहते हो

दोनो ने हाथ जोड़ कर कहा नाथ कुवलयाश्व की स्त्री मदालसा उसी रूप श्रीर श्रवस्था से हमारे घर में फिर जन्म ले। एवमस्तु त्रिनयन जी ने कहा श्रीर यह भी श्राज्ञा दिया कि तुम्हारी सास से ब्राज के तीसरे दिन मदालसा उत्पन्न होगी। तीसरे दिन मदालसा का जब जन्म हन्त्रा तो नागाधिप ने सबसे छिपाकर उसको निज के जनाने में रक्ला। एक दिन बातो बात मे ऋश्वतर ने कहा वेटा भला हम भी तुम्हारे मित्र को देखे । नागकुमार उसी समय कुवलयाश्व के पास स्राए स्रौर बोले हम स्रापसे कुछ जाचते है। कृतध्वज बोला मित्र हमारे धन्य भाग। इतने दिन तक श्राप लोग मेरे साथ रहे कभी कुछ न कहा श्राज भला इतना कहा तो। मै राज्य और प्राण भी देने को प्रस्तुत हुं। कुमारो ने कहा मेरे पिता जी स्राप को देखा चाहते है। राजकुमार उन ब्राह्मण बने हुए नागकुमारो के साथ चला श्रीर वे दोनों उस का हाथ पकड़ कर यमुना में कूद पड़े। जब पैर तल पर लगे श्रीर कुंग्रर ने त्राख खोली तो देखा कि एक रत्नमय नगरी मे खडे है। नागपुत्र कुमार को लेकर नागेश्वर के सामने गए। कुमार नाग लोगो का वैभव देखकर चिकत हो गया। उसके नगर के जौहरी जिनती वहीं मिनयों का ध्यान भी नहीं कर सकते वैसी वहां स्रनेक देखने में स्राई । नागमम्राट को तीनो कमारो ने साष्टाग दराइवत किया अश्वतर ने राजकु अर का सिर सूधा और गोद मै बैठा कर बोले पुत्र तुम धन्य हो । आज तक तुम्हारे गुणो को अपने पुत्रो के मुख से सर्वदा सुनने से तुम्हे देखने की जो मेरी लालसा थी वह पूरी हुई। कहो कुछ हम भी तुम्हारा उपकार कर सकते है। कुन्नर ने हाथ जोड़ कर कहा न्त्राप की कृपा से मेरे सब काम पूर्ण है यदि वर दिया ही चाहते है तो इतना ही दीजिये कि मेरी मित सदा सपथ पर चले नागराज ने कहा तुम्हारी मित तो आप ही सुवथ पर है। कोई दूसरा वर मांगो। कुंग्रर नहीं मागता था। गरज इसी संवाद में श्रवसर पाकर नागनदन बोले पितः इन को तो केवल एक मात्र दुख है जो मैने आप से पूर्व ही कहा था। कम्बलानुन उसी समय महल में से मदालसा को ले खाये और कुमार का हाथ पकड़ा दिया। उस समय कुमार को जो ऋलोकिक स्नानद हुस्रा वह कौन वर्णन कर सकता है। यदि ऐसे ही मरा हुन्ना कोई प्राण दिया मित्र मिले तो उस का न्नानम किया जाय । पन्नगाधिपति ने पाताल में बड़ा उत्सव कर के उन दोनों का फिर से पाणिग्रह्ण कराया । नागनदंनो ने भी बड़ा श्रानद किया श्रीर बड़े धूम घाम से कुन्नर की दावतें हुई। सारा नागलोक उमद पड़ा था न्त्रीर कुन्नर को सब बधाई देते थे। कुडला जो तप के बल से ऋब विद्याधरी हो गई थी मदालसा के गले से लगी श्रीर बधाई देकर बोली बहिन मेरे धन्य भाग हूँ कि तुक्ते जीती जागती भली चगी अपने पति के साथ देखती हू। भगवान करे तू सीली सपूती ठढी सहागिन हो श्रीर घन जन पत लच्मी से सदा से सदा सखी रहे। श्रश्वतर का

भाई कबल श्रीर भी बढ़े-बढ़े नाग लोग इस उत्सव में श्राए थे श्रीर कश्चर में मिल कर सब प्रसन्न हुए । मिलाधर मुकट मिला अश्वतर ने कुवलयाश्व को बहुत से मिणा दिव्यवस्त्र चंदन इत्यादि देकर बड़ी प्रीति से धूम घाम से विदा िकया श्रीर एक सज्जन मित्र का उपकार करके अपने को कृतकृत्य समभा श्रीर कंग्रर से बहुत तरह से विनती करके कहा कि सदा आना जाना जनाये रहना और पिता से हमारा बहत प्रशाम कहना । तुम्हारे स्नेह ने हमे बिना सैन्य जीत लिया है। नाग पत्नी श्रीर नागकन्याश्रो ने बहत सा गहना कपडा दे उसका सिंगार किया श्रीर . श्रमीस टेकर श्राखों में श्रास भर के श्रपनी निज बेटी की भाति बिदा किया। कन्नर हंसी खर्शी गांजे बाजे से उसी धूम धाम के साथ घर पहुचा। मा बाप का बहु बेटे को देखकर ऐसा कलेजा ठढा हुआ जैसे किसी को खोई हुई सम्पत्ति मिलै। राजा के सारे राज्य में आनद फैल गया और घर घर बधाइया होने लगीं। कुंग्रर को राज का बोभ सपुर्द कर के राजा भो सुचित हुन्ना न्त्रौर क अर भी मदालसा के साथ सख से काल बिताने लगा। काल पाकर राजा रानी परलोक सिधारे श्रीर कवलयाश्व राजा श्रीर मदालसा रानी हुई। राज का प्रबंध कवलयाश्व ने बहत अञ्चा किया। प्रजा सब सुखी स्त्रीर चौर स्त्रीर दुखी। कवलयाश्व मदालसा के साथ महल बगीचे बन पहाड़ो श्रीर नदियों के सुदर संदर स्थानों में सुख से काल बिताता था। समय से मदालसा के एक पुत्र उत्पन्न हम्रा। नामकरण के दिन जब राजा ने उस का सुत्राहु नाम रक्ला तो मदालसा हंसी। राजा ने पूछा "ऐसे ऋवसर में तुम क्यो हसी ?" मदालसा ने कहा सबाह किसकी सजा है इस जीव को कि इस देह की । देह की कही तो नहीं हो सकती क्योंकि यह मेरा हाथ यह मेरा देह यह सब लोग कहते है इस से देह का कोई दूसरा अभिमानी मालूम होता है और जो कहो जीव की है तो जीव को तो बाह हुई नहीं वह तो निर्णेष है फिर इस की सुबाह सज्ञा क्यो । मेरे जान यह नामकरण इस का व्यर्थ है। राजा को ऐसे नामकरण के आनद के अवसर मै उस का यह ज्ञान छ।टना जरा बुरा मालूम हुन्ना पर वह चुप कर रहा। मदालसा जब बालक को खिलाने लगती तो यह कह कर खिलाती।

वैत । स्ररे जीव तू स्रातमा शुद्ध है । निरजन है तू स्रोर तू बुद्ध है । फंसा है तू स्राकर के भोजाल में । निराला है तू इन से पर चाल में । न माया में इनके स्ररे कुछ भी भूल । न सपने की संपत पै इतना तू फूल । तेरा कोई दुनिया में साथी नहीं । तेरा राज घोड़ा व हाथी नहीं ।

विविध निगध २०६

चौपाईं। पुत्र भूल त् जग में आया। माया ने तुक्त को भरमाया। त् है अलख निरंजन बेटा। जब माया ने तुक्ते लपेटा। है त् इस शरीर से न्यारा। परमातमा शुद्ध अविकारा। वहीं जतन कर त्सुत मेरे। जिस से छूटै बंधन तेरे।

छोटेपन से ही ज्ञान के सस्कार से बड़ा होते ही वह लड़का ससार को छोड़-कर वन में चला गया श्रीर उसके पीछे दो लड़के श्रीर भी हुए वे भी बालकपन ही से ज्ञान का उपदेश सुनते सुनते जब बड़े हुए तो संसार से उदास होकर घर छोड़ गए क्योंकि कच्चे कलेंजे में जो बात सिखलाई जाती है बड़े होने पर उसका श्रसर चित्त पर बहुत रहता है। जब चौथा लड़का हुश्रा श्रोर उस का नामकरण करने लगा तो मदालसा से बोला कि श्रव की तुम्हो इस का नाम रक्खो उन तीनो के हमारे नाम रखने से तुम इंस्ती थी। मदालसा ने उस लड़के का नाम श्रवकं रक्खा। राजा ने पूछा श्रलकं शब्द का तो कुछ श्रर्थ ही नहीं ऐसा नाम क्यों। मदालसा ने कहा पुकारने के वास्ते कोई सज्ञा रखनी चाहिए इस में सार्थक श्रीर निरर्थक क्या? एक दिन राजा ने देखा कि उस को भी वही सब कहकर खिला रही है तो राजा को बड़ा ही क्षोभ हुशा।

हाथ जोड़ कर बोला चरिड़ ने यह बालक हमें दान कर दो तीन को तुम मिट्टो में मिला चुकी यही एक बाकी रहा है। पित की इच्छानुसार मदालसा ने उसे ज्ञानीपदेश न करके उसके बदले अनेक प्रकार की नीति और धर्म पढ़ाया जिस के प्रताप से किसी समय अलर्क बढ़ा प्रतापी हुआ क्योंकि माता की शिचा सब शिचा से बढ़कर है। राजा रानी ने अलर्क को समर्थ देखकर राज का भार सौंप दिया और आप तप करने बन में चले गए। यही अलर्क जब राज काज में भूलकर संसार में फस गया था तो मदालसा क दिए हुए यत्र को (जिस में लिखा था सम्पित में आदार्य, विपत्ति में धेर्य, सगाम में शीर्य और सब समय में जिसे ज्ञान नहीं उस का ससार में जन्म व्ययं है, सङ्ग, काम, क्राध, लोम, मोह यह पाचो दुस्त्यज्य है इस से इन को १ सत २ स्वकीया ३ अपनी अकृतज्ञता ४ सिद्धान्त ५ भगवान की आर प्रयुक्त करें ) पढ़कर और अपने बड़े भाई सुबाहु की कृपा और दरात्रेय जी के उपदेश से बड़ा ज्ञानी गुणी प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हआ है।

#### मदालसोपाख्यान

( मार्कडेय पुराण से संग्र**ही**त ) जिसे

बाबू हरिश्चन्द्र ने ऋपनौ पत्रिका बालाबोघिनी से लेकर युवराज

श्रीयुत प्रिन्स स्राव वेल्स बहादुर

के

शुभागमन के स्रानंद के स्रवसर मे

बालिकात्रों को

वितरण के ऋर्य ऋलग छपवाया

जिंस लड़की को यह पुस्तक दी जाय उससे ऋष्यापक लोग ४ बेर यह कहलावें ''राजपुत्र चिरजीव''।

> Benares Light Press बनारस लाइट छापाखाना में मुद्रित हुन्ना ।

# संगीत सार

भारतवर्ष की सब विद्यास्त्रों के साथ यथाकम सगीत का भी लोप हो गया। यह गानशास्त्र हमारे यहा इतना स्त्रादरणीय है कि सामवेद के मंत्र गाए जाते है। हमारे यहां वरंच यह कहावत प्रसिद्ध है 'प्रथम नाद तब वेद'। स्त्रज्ञ भारतवर्ष का संपूर्ण संगीत केवल कजली उमरी पर स्त्रा रहा है। तथापि प्राचीन काल में यह शास्त्र कितना गभीर था यह हम इस लेख में दिखलावेंगे।

गाना, बजाना, बताना श्रीर नाचना इस के समुचय को संगीत कहते है। प्राचीन काल में भरत, हनुमत्, कलानाथ श्रीर सोमेश्वर यह चार मत संगीत केथे। कोई कोई शारदा, शिव, हनुमत् श्रीर भरत यह चार मत कहते हैं। सात अध्यायो मे यह शास्त्र बंटा है-जैसे स्वर, राग, ताल, नृत्य, भाव, कोक श्रीर इस्त । सम्यक प्रकार से जो गाया जाय उसे संगीत कहते है, घात श्रीर मात संयुक्त सब गीत होते हैं। नादात्मक घात श्रीर श्रवरात्मक मात कहलाते हैं। वह गीत यंत्र श्रीर गात्र विभाग से दो तरह के है। बीना बेनु इत्यादि से जो गाया जाय वह यत्र ऋौर कठ से जो गाया जाय वह गात्र गीत है। गीत निबद्ध ऋौर श्रनिबद्ध दो प्रकार के होते है. श्रवारों के नियम श्रीर गमक के नियम बिना श्रनि-बद्ध श्रीर ताल मान गमक श्रवार रसादि के नियम सहित निबद्ध । श्रद्ध, शालग श्रीर संकीर्ण के भेद से यह गीत तीन प्रकार के है परंत यह भेद प्रबंध होके होते है। शाद के एलादिक बीस भेद है। यथा एला, सोध्यभपा, पाटकरण, यत्र, तालेश्वर. कैरात. स्मर. चक्रपाल, विजया, गद्य, त्रिभंगी, टेकी, वर्णपुर, सर्गपुट. द्विपदिका. मक्तावली, मातका, लंब, दंडक श्रीर वर्त्तनी । इन गीतो के छ श्रंग हैं यथा पद, तान, बिरुद, ताल, पाट श्रौर स्वर। ध्रुपक, मडक, प्रतिमंडक, निः सारक, वासक, प्रतिलाभ, एकतालिका, यति और कूमरी ये शालग के भेट है। प्रैना, मंगलक, नगनिका, चर्चा, श्रितिनाट, उन्नवी, दोहा बहुला, गुरुवला, गीता, गोवि. हेम्ना, कोपी, कारिका, त्रिपदिका और अधा ये संकीर्ण के भेद हैं। गीत प्रबंध में अचरों के मोत्राशुद्धि पुनरुक्ति इत्यादि दोष नहीं होते । गाना बजाना सब दो प्रकार का होता है एक ध्वन्यात्मक दूसरा रागात्मक। रागात्मक चार प्रकार के होते हैं, यथा स्वर प्रधान अर्थात् स्वर के आग्रह से जिस में ताल की मुख्यता न रहे, दूसरा उभय प्रधान जिसमे ताल बराबर रहे श्रीर स्वर भी मुंदर हों, तीसरा शुद्धता प्रधान जिस में राग के शुद्ध रूप रहने का आग्रह हो चाहै माधुर्य हो चाहै न हो, चौथा माधुर्य्य प्रधान जिस मे राग का शुद्ध रूप कुछ, बिगड़ै तो बिगड़ै पर माधुर्य रहै।

स्वर- वडन, ऋषभ, गाधार, मध्यम, धैनत, पचम श्रीर निषाद ये सात है। मयूर, गऊ, बकरी, कौंच, कोकिल, अश्व श्रीर हाथी इन के शब्द मे कम से वृवींक्त स्वर निकलते है। नासा, कंठ, उर, तालु, जिह्न। श्रीर दत छ स्थान से जो उत्पन्न हो वह षडज, ( ऋषीशगती ) स्वर की गति नाभि से सिर तक पहुंचे इस से ऋषभ, गंधवाही वायु की निलकात्रों में वह स्वर पूर्ण हो इस से गाधार, फिर वह स्वर मध्य अर्थात् नाभि तक प्राप्त हो इस से मध्यम, ( धयति स्वरान इति धैवत) मध्यम के ऋागे भी जो स्वरों को खींचे वह धैवत, पूर्वोक्त पाँचो सरो को पूर्ण करे वा पचम स्थान मूर्द्धा तक पहुचे वह पचम श्रीर (निषी-दन्ति स्वरा श्रिरिमन् इति निषाद ) स्वरो का जिस में विराम हो अर्थात् जिस से कॅचा और स्वर न हो वह निषाद । इन्ही सातो सुरो के प्रथमाचर \* से स रि ग म प घ नि ये सात स्वर वर्ण नियत हुए । षड्ज, पंचम श्रीर मध्यम मे चार; ऋषभ-धैवत मे तीन श्रोर गाधार-निषाद मे दो श्रुति हैं। संपूर्ण स्वर सरिगमपधनि। खाड्व निषाद बिना ऋर्यात् सरिगमपघ श्रीर उड्व ऋष्म श्रीर पचम बिना **ग्रार्थात् सगमधनि । नाटन—सतादि सपूर्ण** राग सातो सुर से, खाड़व राग छ सुर से श्रीर उड़व पाँच भुर से गाए जाते हैं। नाम के क्रम से रखने से इन का प्रस्तार होता है श्रीर नष्ट, उद्दिष्ट, मेरु, मर्कटी, पताका, सूची, सप्तसागर इत्यादि मे इस का विस्तार होता है।

राग—जेसे रास में वंशी के सात रख़ों से सात सुरों की उत्पत्ति मानते हैं वैसे ही रास में १६०८ गोपियों के गाने से सोलह सौ आठ तरह के राग है, जो एक एक मुख्य से दो सौ अद्वाईस तरह के हो कर बने हैं। भरत और हनु त् मत से छ राग मैरव, कौशिक ( मालकोस ), हिदोल, दीपक, श्री और सोमेश्वर, और कलानाथ के मत से छ राग श्री, बसंत, पचम, मेघ, और नटनारायए। पूर्वमत में प्रत्येक राग को पाच रागिनी, पर मत में छ रागिनी आठ पुत्र और एक एक पुत्रभार्थ्या। अन्य मत से मालव, मल्लार, श्री, बसत, हिल्लोल और कर्णाट ये छ राग है। मालव की रागिनी धानसी, मालसी, रामकीरी, सिंधुड़ा, भैरवी, और आसावरी। मल्लार की बेलावली, पूर्वा, कानड़ा, माधवी, कोड़ा और केदारिका। श्री की गांधारी, धुभगा, गौरी, कौमारिका, बेलवारी और बैरागी। बसंत की टोड़ी, पंचमी, लिलता, पटमजरी, गर्जरी, और विभाषा। हिल्लोल की मायूरी, दीपिका, देशवारी, पाहिड़ा, बराड़ी और मोरहारी। कर्णाट की नातिका भूपाली, रामकली, गडा, कामोदा और कल्यानी। इन में बराड़ी, मायूरी, कोड़ा,

<sup>&#</sup>x27;ष', 'ऋ' के उचारण की सुगमता के हेतु 'स' 'रि' माना है।

बैरागी, धानधी, बेलावली और मोरहारी मध्यान्ह को, गांधारी, दीपिका, कल्यानी, ष्रवी, कान्हडा, शाखी, गौरो, केदारा, पाइड़ी, मालसी, नाटी, मायूरी, भूपाली ग्रीर सिघड़ा सांभ्र को ग्रीर बाकी सबेरे गाना । राग छत्रो तीसरे पहर से त्राधी-रात तक । वर्षा में मल्लार श्रीर बसंत पंचमी से रामनवमी तक वसंत श्रीर वामन द्वादशी से विजयादशमी तक मालसी यह समय नियत है। वेलावली. गाधारी, लिलता. पटमंजरी. वैरागी मोरहारी. श्रीर पाहिड़ी (पहाड़ी) यह करुणा मे, प्रवी. कान्हडा, गौरी. रामकीरी, दीपिका, त्राशावरी, विभाषा, बडारी त्रौर गडा यह बीर में, शेष श्रुगाररस में गाना । वैसे ही मालव, श्री, हिल्लोल श्रीर मल्लार शुङ्कार मे श्रीर बसत श्रीर कर्णाट वीररस मे गाना । यह पूर्वोक्त श्रम्य मत दक्तिण मे प्रचलित है इधर नहीं। कहते है कि शिव, शारद, नारद श्रीर ग्रधर्व यह चार मत पृथक है। इधर इनुमत् श्रीर भरत मत मिल के प्रचलित हैं। इनुमत् मत से प्रथम राग भैरव, उस का ध्यान महादेवजी की भाति. उत्पत्ति शिव जी के मुख से, जाति उड़व अर्थात् धनिसगम, यह पचस्वर, यह धैवत, गाने का समय शरदऋत मे पातःकाल, भैरवी, बगाली, बरारी, मधुमाधवी श्रीर सिंघवी यह पाँच रागनी, हर्प, तिलक, सहा, परिया माधव, बलनेह, मधु श्रीर पचम ये ब्राट पत्र । कलानाथ मत से यह चतुर्थ राग, इस की भैरवी, गुर्जरी, भासा, विलावली, कर्याटी श्रीर बहुइंसा यह छ रागिनी, देवशाख, ललित, मालकोस, विलावल. हर्ष. माधव. बलनेह श्रीर मधु ये ब्राठ पुत्र । सोमेश्वर-मत से भैरवी. गुनकली, देवा, गुजिंह, बंगाली, श्रीर बहली ये छ रागिनी श्रीर गाने का समय ग्रीषम । भरत-मत से ललिता, मधुमाधवी, बरारी, बाहाकली श्रीर भैरवी यह पाच रागिनी, देवशाख, ललित, विलावल, हर्ष, माधव बगाल, विभास श्रीर पंचम ये ब्राठ पुत्र, स्हा,विलावली,सोरठी, कुंभारी,ब्रदाही, बहुलगूजरी, पटमंजरी मिरवी यह त्राठ पुत्र-भार्या, मतातर से भैरवी, बगाली, बैराटी, मध्यमा, मधु-माघवी त्रौर सिंघवी यह छ रागिनी, केाशक, त्रजयपाल, श्याम, खरताप, शुद्ध न्त्रीर टोल यह छ पुत्र, अष्टी, रेवा, बहुला, सोहिनी, रामेली और सुहा यह छ पत्रबध । सब मतो से रागो को वर्णित करते है । मालकोस भरत मत से दसरा राग है, विष्णु के कंठ से निकला है; सपूर्ण जाति, स्वर सातो सरिगमपधिन: यह षड स्वर, शरद् ऋतु में पिछली रात को गाने का समय, ध्यान युव गौर पुरुष, इस की रागिनी हन्मत मत से गौरी, दयावती देवदाली, खंमावती श्रीर कक्म रागिनी. श्रीर गाधार, शुद्ध, मकर त्रिछन, महाना, शकबल्लभ माली श्रीर कामोद पुत्र, धनाश्री, मालश्री, जयश्री, सुधवारी दुर्गा, गाधारी, भीमपलासी श्रीर कमोद श्राठ पुत्र-भार्या । हिदोल भरत मत से द्वितीय श्रीर हनुमत से तृतीय राग है: उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से, जाति उड़ब, स्वर सगमपघ पांच, यह षड़ज, गान समय वसत ऋतु

दिन का प्रथम भाग, ध्यान स्वर्ण वर्ण हिंडोले पर फूलता हुत्रा। इनुमत मत से रागिनी रामकली, देशाखी, ललिता, विलावली पटमजरी, पुत्र चद्रिबंब, मङल, शुम, त्रानद, विनोद, गौर प्रधान त्रौर विभास । भरत मत से रागिनी रामकली, मालावती, त्राशावरी, देवारी त्रीर गुनकली, पुत्र बसंत, मालव, मारू, कुशल, लकादहन, बखार, बंध, नागधुन ऋौर धवल, पुत्रवधू, लीलावती, कैरवी, चैती, पारावती, पूरबी, तिरवरी, देवगिरी श्रीर सुरसती । दीपक हनुमत् मत से दूसरा श्रीर भरत मत से चतुर्थ राग, सूर्य के नेत्र से उत्पत्ति ; जाति रापूर्ण, स्वर सरिगमपधनि सात, गृह षड्ज गाने का समय गीष्म का मध्यान्ह, ध्यान हाथी पर सवार वीर वेष । इनमत मत से रागिनी इस की देसी, कामोद, केदार, कान्हरा श्रीर कर्नाटी; पुत्र कुतल, कमल, कामोद, चदन, कुसुम, राम जहिल और हिम्माल । श्री राग दोनों मतो से पाचवां राग, जाति सपूर्ण, सात स्वर सारिगमपधनि गृह षडज, समय हेमत की सन्ध्या, ध्यान सुदर सिंहासनारूढ़ पुरुष । हनुमत मत से रागिनी मालश्री, मारवी, धनाश्री, बस त आशावरी, पुत्र सिधु मालव, गौड़, गुनसागर, कुंभ, गभीर, संकर, श्रीर बिहाग, भरत मत से रागिनी सिधवी, काफी, देसी, विचित्रा श्रौर सोरटी, पुत्र श्री रमण, कोलाइल, शामत, सकर, राकेश्वर, खट बड़्ह्स ऋौर देसकार ( मतातर से हम्मीर ऋौर कल्याया भी ), पुत्र-भार्या कुमा, सोहनी, शारदा, घाया, शशिरेखा, सरस्वती, चमा श्रीर वैदा । मेघ दोनो मत से छुठा राग, ध्यान श्याम रग, शोखित खग-हस्त जाति उड्न, पंचस्वर यथा धनि-सरिग, गृह घेवत, गान-समय वर्षा की रात्रि, रागिनी टंक, मदपारी, गूजरी, भूपाली ख्रीर देशी, पुत्र जालंघर, सार, नटनारायन, शकराभरण, कल्याण, गजधर, गाधार श्रौर सहान, भरत मत से पाच रागिनी मलारी, सुलतानी, देसी रतिबल्लभा स्त्रीर काबेरी, पुत्र यथा कला मर, बागेश्वरी, सहाना, पृरिया, तिलक कान्हारा, स्तम्म शंकरामरण पुत्र-वधू यथा कर्नाटी, कादपी, ककल्लनाट, पहाड़ी, माभ, परज, नटमेजी शुद्ध नट । यह छ रागों का वर्णन हुन्ना । स्त्रत्र स्रोर नातों का भी वर्णन करते हैं।

मूर्च्छना वह वस्तु है जो खरज से ऋषभतक पहुचने में जहा स्वर बदलैगा वहां लगे। यह तो इनुमत् मत से है। भरत मत से स्वरों के गान में गले का कॅपाना मूर्च्छना है। श्रीर मतों से ग्राम के सातवे भाग का नाम मूर्च्छना है। षडज ग्राम की मूर्च्छना, यथा लिलता, मध्यमा, चित्रा, रोहिनी, मतंगजा, सोबीरा षडमध्या। मध्यम ग्राम की मूर्च्छना, यथा पचमी, मल्सरी, मृदु मध्या शुद्धा श्रन्ता, कलावती श्रीर तीज्रा। गाधार ग्राम की मूर्च्छना ७ यथा रौद्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, खेदरी, सुरा, नादावती श्रीर विशाला। इन्हीं मूर्च्छनाश्रो का जहा शेष में विस्तार होता है उन को तान कहते हैं। वे ४ हैं। इन्हीं में स्वरों के मेल से कुटतान होती है। इन मूर्च्छनाश्रों के जनक

विविध निबंध २१५:

तीन ग्राम है—षड्ज, मध्यम, गधार । इन तीन ग्रामो में पूर्व दो पृथ्वी पर श्रौर श्रंत का स्वर्ग में गाया जाता है।

श्रुति वह वस्तु हैं जो स्वरो का आरंभ करती है और सूक्ष्म रूप से स्वरों में ' क्यात रहती है। ये ४ षड्ज में, ३ ऋषभ में, २ गान्धार में, ४ मध्यम में, ४ पंचम में, ३ धैवत में, २ निषाद में, यही २२ श्रुति है। कोमल, ग्रुति कोमल, समान, तीब्र, तीब्रतर से रीति रागों में यथा रीति सुर बरते जाते हैं श्रीर जहा सूक्ष्म और शुद्ध स्वर लगते हैं वहा काकली कहलाती है। लोगों का चित्त रंजन करते हैं इस से इन की राग सज्ञा है और जहा राग रागिनियों के ध्यान रूप किया आदि लिखे है, उन का आश्य यह है कि वैसे अवसर पर वे राग योग्य होते हैं। जैसे भैरवी का ध्यान है कि स्वेत वस्त्रा सबेरे शिवपूजन करती है। तो जानों कि ऐसे ही सबेरे शिव-पूजन के श्रवसर में इस का गाना उत्तम है।

हमारे प्रबंध के पढ़नेवालों को एक ही रागिनी का नाम बारम्बार कई रागों में देख कर आश्चर्य होगा । इस में हमारा दोष नहीं, यह संगीत शास्त्र के प्रचार की न्यूनता से अंथों में गड़ बड़ी हो गई है। कोई अन्वेषण करने वाला हुआ नहीं जो अंथकारों को मिला वा उन्होंने सुना लिख दिया। यह तो जब अपने गले वा हाथ से करता हो और अथों को भी जानता हो वह एक बेर निर्णय कर के लिखें तब यह सब ठीक हो जाय।

ताल-समय का सूद्रम से सूद्रम श्रीर बड़ा से बड़ा समान विभाग ताल है। विचार कर के देखों तो छदों की प्रकृति भी ताल ही से होगी। एक गिरह की लकीर खीची तो इस बिदु से लकीर के उस बिंदु तक उंगली ले जाने में जो काल लगैगा वह ताल ठहरा श्रीर उसी गिरह भर के बाल बराबर मोटे जितने सूच्म भाग है उन के प्रति भाग पर जो काल लगा वह भी ताल है। पर ऐसे सद्भ श्रीर ऐसे गुरु जिन के बरताव में काल का स्मरण न रहे वह कुछ काम नहीं श्राते । सिद्धात यह कि गाने के श्रनुकूल समय का विभाग ही ताल है । नृत्य, गान वा वाद्य को नियमित काल से उठाना, नियमित काल पर समाप्त करना । उसी नियमित काल को अनेक समान भागो पर बाट देने की जो किया है वह ताल है। महादेव जी के तृत्य ताडव श्रीर पार्वती जी के तृत्य लास्य का प्रथमाक्षर लेकर ताल शब्द बना है: वा ताल नाम हाथ की हथेली का पद-तल इस का भाव ताल है: क्योंकि प्रायः ताल विन्यास हाथ वा पैर ही से होता है। तालों के बनाने को चार मात्रा की कल्पना है, एक नियमित काल की मात्रा होती है। अर्द्ध मात्रा की द्रुत, एक मात्रा की लघु, दो मात्रा की गुरू श्रीर तीन मात्रा की सुत संज्ञा है। चचत्पुट, चारुपुट इत्यादि साठ ताल के मुख्य श्रीर एक सी एक गीएा भेद संगीत दामोदर वाले शुभकर ने किये है। इन चार मात्राश्चों पर अंगुल्यादि

से संकेत कर के ये ताल बनते हैं श्रोर इन्हीं मात्राश्चों को जहा बीच बीच में छोड़ देते हैं श्रोर काल के समाप्त का चिन्ह बीच में नहीं करते फिर दूसरे तीसरे इत्यादि पर चिन्ह करते हैं तो उस बीच में छूटे हुए काल में जहां नियमित मात्रा समाप्त होती है पर प्रगट नहीं की जाती उसे खवा खाली कहते हैं। एक नियम काल किल्पत मात्रा के ताल समाप्त होने पर फिर से वही ताल श्रारम्म करने को इन दोनों की भिन्नता सूचक जो बीच का एक नियमित समान काल है वह भीख श्रयांत् खाली कहलाता है। चंचत्पुट ताल में दो गुरु एक लघु श्रोर एक प्लुत हैं, एक एक गुरु लघु श्रोर प्लुत चारुपट में है, ऐसे ही सब तालों का प्रस्तार है। जहा मात्रा के काल श्रनुसार तान की समाप्ति होती है उस को सम कहते हैं, इन चौसठ तालों के श्रातिरिक्त श्राठ श्रष्टताल, ग्यारह रुद्रताल, चार ब्रह्मताल श्रोर चौदह इंद्रताल हैं। रुद्रताल का प्रथम मेद बीर विक्रम। यथा एक मात्रा एक श्रत्य ऐसी तीन श्रावृशि फिर दो ताल यह बीर विक्रम हुश्रा। ऐसे ही सब ताल यथा मात्रानुसार जानो। श्राज कल प्रसिद्ध ताल चौताला, तिताला, एक ताला, श्राहा, रूपक, कम्पताल, इत्यादि हैं।

संगीत के पूर्वोक्त तीन मेद अर्थात् स्वर, राग श्रौर ताल गले के अतिरिक्त वाद्यों से भी संपादित होते हैं, श्रतएव श्रव वाद्यों का वर्णन करते है। बाजों के चार भेद हैं. यथा तत, सुशिर, ग्रानद ग्रौर घन नए मत से ग्रथाँत कालानुसार दो भेद त्रीर कर सकते हैं: यथा समष्टि श्रीर स्वयंवह । तार से जो बजे वह तत यथा वीगादिक। फॅकने से बजें वह सुशिर यथा वंशी इत्यादिक। चमड़े से मढे हों वह ब्रानद्भ यथा मृदंग।दिक । कांसादिक से जो ताल सूचक हो वह घन यथा भाभ ब्यादिक। ये चारो वा तीन वा दो जिस में मिले हीं वह समष्टि यथा हारमोनियमं त्रादि श्रीर जो ताली इत्यादि से बर्जें वह स्वयवह यथा श्ररगन श्रादि । ये सब वाद्य तीन भेट में विभक्त हैं यथा स्वरवाही, तालवाही श्रीर उभयवाही । तम्बरादिक स्वरवाही, फांफ इत्यादि तालवाही, वीग्णादिक उभयवाही । इन चारों मे तत मे बीखा, सुशिर मे बंशी त्रानद मे मृदग त्रीर घन मे ताल ( भांभा ) मुख्य हैं। तत यथा श्रलाबुनी, ब्रह्मबीना, किन्नरी, लघुकिन्नरी, विपंची, बल्लकी, ज्येष्ठी, चित्रा, ज्योतिष्मती, जया, हस्तिका, कुजिका, कुर्मा, शारंगी, परिवादिनी, त्रिशरी, शतचद्री, नकुलौष्ठी, टंसरी, उडम्बरी, पिनाकी, निबन्ध, तानपुर, स्वरोद, स्वर मङल, स्वर समुद्र, शुष्कल रूद्र, गदावारण, इस्तक, विलास्य, मध्रपन्दी, श्रीर घोण इत्यदि । वीणा के तीन भेद हैं यथा वल्लकी, पंचतंत्री (विपंची ) श्रीर परिवादिनी । ध्वनिमाला, रंगमल्ली, घोषवती, कंट-कुजिका श्रौर विद्युत ये वीसा ही के नामातर है। वीसा के सात भेद श्रौर हैं यथा नारद की महती, शिव की लम्बी, सरस्वती की कच्छपी, तुंबरू की कलावती,

विश्वावस की बहती और चाडालों की कंडोलवीण अथवा चांडाली (इस का प्रयोजन राव किया के समय पड़ता था )। वी शा के ख्रंग को को लंबक, बंधन को उपनाह, दंड को प्रवाल, बगल के काठ को कुकुभ श्रीर प्रसवेक श्रीर वंशशाला, काकितका, कृनिका, मेरु इत्यदि और वस्तुओं को कहते हैं। सुशिर यथा, वंशी, मुरली, वेर्ण (तीनों वंशी के भेद ) पारी, मधरी, तिचरी, शंख, तीमडी, निषंग, बुक्का, श्रंगिका, मुखचंग, खरनाभि, श्रावर्ती, श्रग, कापालिका. चर्मवंश, स्वरनादी ( सैनाई ), बक्रगला, चर्मदेहा श्रौर गलखरा इत्यादि । बेगु रक्तचन्दन, खैर, चन्दन, स्वर्ण, चादी, तामा, लोहा श्रीर कठिन पाषाण का होता है परत बास का सब से उत्तम है। मतग सुनि के मत से बास ही का वेग्रु होता है। दस अगुल का वेगा महानद, इस के ब्रह्मा देवता, ग्यारह अंगुल का नद इस के चद्र देवता, बारह अगुल का विजय इस के सूर्य देवता और चौदह श्रंगुल का जय इस के विध्या देवता । वशी की फूक मे निबिड्ता, प्रौढता, मुख-रता. शीघता, स्त्रीर मधुरता ये पांच गुरा है स्त्रीर सीत्कार-बाहुल्य, स्तब्ध, विस्तर, खिंडत, लघु त्रीर ग्रमधुर ये छ दोष हैं । तेरह ग्रीर सत्रह त्रांगुल की वंशी नहीं बनाना इस मे ब्राचायों ने दोष माना है। कानी उगली जा सकै इतना बीच का छेद (पोलापन ) रहे, यह छेद आरपार रहे, पर सिर की ओर किसी बस्तु से अवरुद्ध वा बंधनातर सयक्त रहै, सिरे से एक अंगुल वा दो अंगुल छोड़ कर स्वर का छेट करना, फिर पाच अगुल छोड़ कर सात सुर के सात छेट ऋषि आधे ऋंगुल पर बैर के बीज के बराबर करें, दोनों श्लोर तार वा धर्म्मतार से वंशी को बाधे श्रौर बीच में सिकक ( छींके ) स्वर को मधुर श्रौर श्रुति उत्पन्न करने को लगावै। श्रयुक्ति बद्धयुक्ति श्रीर युक्ति [ श्रर्थात् छिद्रो को बंद करना खोलना श्रीर उस से श्रुति लय तान इत्यादि किंचित् बद कर के निकालना ] ये तीन श्रंगुलिकिया हैं और श्रकम्पत्व श्रीर सुस्वरत्व में दो श्रंगुली के गुण है। गाने वालो को सहायता देना, स्थान देना, उन के दोष छिपाना श्रीर जिन स्वरी पर गला न पहुंचे वे स्वर निकालने ये चार इन मे लाभ है। भगवान को तीन वंशी हैं यथा घर में बजाने की १२ ऋगुल की मुरली सज्ञक, श्री गोपीजन को बुलाने की १८ अगुल की वशी सत्तक और गऊ बुलाने की एक हाथ की वेग्रा सत्तक। उस से ज्ञात होता है, वेग्रा का प्रमाण एक हाथ तक है। श्रानद्ध में मर्दल, श्रद्ध मर्दल, मर्दल खण्ड, दलक, मुरज, दका, पटह, बिंबक, दर्पवाद्य, पवन, घन रुख, कलास, विकलास, टाकली ऋदी टाकली, जिलाटकलिका, गोमुद्री, अलाबुज, लावज, त्रिवल्य, कठ, कमठ, मेरी, हडुक, कुडुक, भनस, मुरल, भल्ली, दुकुल्ली, दौडिशान, डमरू, तुबुर, टमुकिडु, कुंडली, स्तंक, श्रमिघट, रज, दुंदुभी, टूटुमी, दुईर, उपाग खंजरीट, करचग

ये सब है। इन में मर्दल [मृदंग] श्रेष्ट है। मर्दल खैर के काठ का अरच्छा होता है। चमड़े की डोरी से मेर-सयुक्त कर के दोनो मुह मढा कर कसना मिटने के पीछे छ महीने तक न बजाना। काठ का दल आघ अंगुल मोटा हो, बाई श्रोर पूरी दस वा बारह श्रंगुल चौड़ा हो तथा दिहनी उस से एक वा श्राची अगुल छोटी हो। बाई ब्र्योर तो पिसान की पूरी चिपकाना श्रीर दहिनी श्रोर खरली (खली) की पूरी लगा के मुखा देना। वह खरली--राख, गेरू, भात श्रीर केन्दुक ( गालव, शायद भाषा में केंदुत्र्या कहते है ) की हो वा चिपीटक (चूड़ा ?) मे जीवनीसत्व (?) मिला कर लगाना। मट्टी का हो तो मृदंग कहलाता है। इस में पाट, बिधि पाट, कूटपाट, ऋौर खड पाट ये चार प्रकार के वर्ग है श्रीर यति, उड़व, श्रवच्छेद, गजर रूपक, ध्रव, गलय, सारिगीनी, नाद, कथित, ग्रहरन श्रीर बृंदन ये बारह प्रवध है। घन में करताल, कास्यताल, क्रिम्बका, जयघटा, शक्तिका, पटवाद्य, पहातौप, घर्घर, ददा, म्हमा, मञ्जीर, कर्तरी, उंकुर, काष्टताल, प्रस्तरताल, दतताल, जलतरग, तालतरंग, पामनरंग त्रिकोण घटा, डोलक इत्यादि है। घन के दो मेद है। अनुरक्त वह जिन में गीतो का अनुगमन हो श्रीर विरक्त वह जो केवल ताल दे। लड़ाई मे बीरो का गर्जन श्रीर ये चार वाद्य बजते है, इस से लड़ाई की पचवाद्य संज्ञा है। यह वाद्यो का साधारण वर्णन हुआ। ऐसे ही श्रमिगनत वाद्य है, जो श्रव नाम मात्रावशेष है। उन के रग रूप की किसी को खबर नहीं।

संगीत का चौथा ऋंग नृत्य है। ताल, मान, रस, भाव, हास, विलास, वाद्यादि संयुक्त ऋग विद्येप का नाम नृत्य, इस के दो मेद तालाश्रित नृत्य और भावाश्रित नृत्य। नृत्य मधुर हो तो लास्य और उत्कट हो तो ताडव कहलाता है। ताडव के पेरली और बहुरूप ये दो मेद हैं। जिस मे ऋंग बहुत चलें पर ऋभिनय थोड़ा हो वह पेरली, इसी की देशी भी सजा है। जहा ऋभिनय बहुत हो और रूपातरधारण इत्यादि किया हो वह बहुरूप। लास्य के धुरित और योवत दो मेद है। जहा नायिका-नायक रस पूर्वक भांव परस्पर दिखाते, चुंचन इत्यादि करते नृत्य करे वह धुरित और जहा नटी वा नटी-वेषधारी सुदर पुरुष नाचे वह योवत। हाथ-पेर सिर-नेत्र का चलाना, सुड़ना, फिरना, भाव, कमर लचकाना, धुंधरू बजानागाना, वस्त्र उठाना, और घूमना इस सब नृत्य के ऋंगो मे जिस को ऋभ्यास न हो श्रीर जो सुदर न हो वह न नाचे। ऋलागलाग, उरपतिरप, लगडाट, लहुः छोह घटबढ़ और सङ्घोचन-प्रसारन ये नृत्य के काम है और शिव नृत्य, मकरनृत्य रास नृत्य, कुक्कुट नृत्य, मर्सडूकनृत्य, वलाकानृत्य, इसनृत्य, कर्त्वकृत्य, मर्सडल-नृत्य, युगल-नृत्य, एकहाज्ञ-नृत्य, श्रालातचक, कलानृत्य, हत्यादि नृत्य के और ऋनेक मेद है। संगीत का पांचवा ऋग भाव है। निर्विकार चित्र में प्रीतम वा प्रिया के

विविध निबध २१६

सयोग वा वियोग के सुख वा दु ख के अनुभव से जो प्रथम विकार हो वह भाव है। उसी का अनुरक्ण तृत्य में करना भाव-क्रिया है। हसना, रोना, उदास होना, प्रसन्त होना, व्याकुल होना, छकना, मत्त होना, खुलाना, प्रणाम करना करवादि क्रिया को गीत अर्थ के अनुसार प्रत्यच्च दिखाना भाव है। भाव के चार भेद हैं, यथा स्वर, नेत्र, मुखाइत और अग। स्वर से दुःख, सुख इत्यादि का बोध करना स्वर भाव है। यह बहुत कठिन है क्योंकि गाने के स्वरों का व्यत्यय न होकर भाव प्रगट हो यह कठिन बात है। नेत्र ही से सब बातो का बोध हो और अगंग न चलें, वह नेत्र भाव है। यह भी कठिन है पर ताहरा नहीं परन्तु इस में नेत्र ही से हसी प्रगट करना वा अनायास आंस् बहाना कठिन काम है। सुख की चेष्टा ही से भाव प्रगट करना मुखाइत भाव है, अर्थात् कोई अगंग हिलें, भी नेत्र इत्यादि यथा स्थान स्थित रहें, और भाव चेष्टा से प्रगट हो, यह भी बहुत कठिन है। अंग अर्थात् नेत्र, हाथ इत्यादि अगो से भाव बताना अग भाव है। यह औरो की अपेचा सहज है। चत्र्य वा गीत में इन में से एक वा दो वा तीन वा चारो साथ ही किए जाते है। भाव रसजता जितनी विशेष होगी उतने ही अच्छे होगे क्योंकि अनुभवगम्य है।

सगीत का छठा भेद कोक अर्थात् नायिका, नायक, रक्षामास, आलबन, उद्दीपन, अलकार, समय, समाज इत्यादि का ज्ञान कोक है। यह साहित्य प्रन्थों में सिक्स्तर वर्णित है इस से, यहा नहीं लिखते। इस का जानना सगीत वाले को अवश्य क्योंकि भाव और नृत्य में इस के बिना काम नहीं चलता।

सातवा मेद इस्त है। नाचने गाने वा बताने मे हाथ चलाना इस्त है। इस के दो मेद है, एक लयाश्रित दूसरा भावाश्रित । प्रायः यह नृत्य ख्रीर माव के अन्तर्गत ही सा है, इस से कोई विशेषता नहीं।

पूर्वोक्त सातों स्रंग की समिष्ट का नाम त्रादि सगीत-दामोदर, सगीत कल्पतरू, सगीतसार इत्यादि प्रन्थों से चुनकर स्रौर स्रपनी जानकारों के स्रनुसार भी ये
बाते यहा लिखी गई हैं। इस को लिखकर प्रकाश करने में हमारा कुछ प्रयोजन
है। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं—एक स्रदृष्टवाद दूसरे दृष्टवाद। स्रदृष्टवाद परलोक
इत्यादि के मत में मनुष्य को तर्क छोड़कर केवल शास्त्र स्रवलवन करना चाहिए।
दृष्टवाद में शास्त्रों के स्रौर बुद्धि के तथा स्रपने स्रौर दूसरों के स्रनुभव के स्रविरुद्ध
जो बात हो वह माननी चाहिए। संगीत शास्त्र दृष्टयों के स्रनुभव के स्रीवरुद्ध
जो बात हो वह माननी चाहिए। संगीत शास्त्र दृष्टवाद है, इस में शास्त्र के स्रौर
स्रपने मत के स्रविरुद्ध मनुष्य को बरतना उचित है। स्रव देखिए कि सगीत की
क्या दशा हो रही है। कितनी रागिनियों का गाना कौन कहै किसी ने नाम भी
नहीं सुना है। कितनी मतभेद से दो दो चार रागो की रागिनी है, यह क्या ?
केवल स्राध परपरा। इम यह पूछते हैं कि प्रथम गाने में चार मत होने ही का

क्या प्रयोजन ? एक भैरव राग सारा संसार एक स्वर-क्रम श्रीर रीति से गावै, यदि कहीं मतो के मेद से चारों मैरन में भेद है तो उस में एक से भैरन सिद्ध रक्खों बाकी या तो किसी दूसरे राग में ऋाप ही मिले निकलैंगे, यदि न मिले निकलैं, उन का दसरा नाम रक्खो । ऐसे ही हजार बाते है, कोई बधा हुन्ना नियम नहीं । जितने इस विद्या के जानने वाले, ऋपने ऋभिमान में मत्त है। कोई ऐसा नियम नहीं किं जिस के अनुसार सब चले । यही कारण है कि राग के पत्थर पिघलने इत्यादि प्रभाव लोप हो गए। हा ! किसी काल में इस शास्त्र का ऐसा कठिन नियम था कि पुराणों में बराबर लिखा है, कि ब्रह्मा ने अमुक गंधर्व को ताल से बा स्वर से चूकने से यह शाप दिया, शिवजी ने यह शाप दिया, इद्र ने यह शाप दिया, वही संगीत शास्त्र अब है कि कोई नियम नहीं। शास्त्र असिल सब द्वव गए। कुछ जैनो ने नाश किये, कुछ मुसलमानो ने । मुसलमानो में अकबर श्रीर मुहम्मदशाह को इस का ध्यान भी हन्ना तो बड़े बड़े गवैये मुसलमान बनाए गए, जिन से हिंदु श्रो का जी श्रीर भी रहा सहा ट्रट गया। चिलए सब विद्या मिट्टी मे मिली। उस में मुख्य कारण यही हुआ कि केवल गुरूमुख-श्रुति, पर यह विद्या रही। किसी ने कभी इस को ऐसी सुगम रीति पर न लिखा कि उसे देखकर वही काम दुसरे कर सकें । धन्य ! राजा यतींद्रमोहन ठाकुर जिन्होने इस काल मै इस विद्या की बड़ी ही वृद्धि की । श्री चेत्रमोहन गोस्वामी ने इस विषय मै नियम भी बनाए है श्रीर बाब् कृष्ण्यन बानुर्जी ने एक सितार-शिक्षा भी छपवाई है। उधर के लोगो ने इस विषय में बहुत कुछ किया है। पर इधर अभी कुछ नहीं हुआ। हमारे काशी के बाबू महेशचंद्र देव ने सितार, बीन श्रीर तानपूरा बनाने में जैसे परिश्रम कर के खूटी, तुमा इत्यादि में नई उपयोगी वात निकाली है वैसे ही श्रौर सब जानकार लोग मिलकर एक बेर इस लुप्त हुए शास्त्र का भली भाति मथन कर के इस की एक सनियम उज्वल परिपाटी बना डालै। नहीं तो यह शास्त्र कछ दिन में लोप हो जायगा। स्त्रीर हमारे हिंदुस्तानी स्त्रमीरो को चाहिए कि वारबध् के मुखचन्द्र के सुन्दरता ही पर इस विद्या की इति श्री न करें, कुछ स्रागे भी बहै। इम ने इस में जो बातें लिखी है उन को सब से खाडन मडन पूर्वक निर्ण्य करने के बास्ते यहा प्रकाश करते हैं। जो लोग जानकार है वे ख्रानन्द से जो इस मै ख्रयो-ग्य हो उस का खड़न करें, जो बात हमारे समभ में न श्राई हो उसे समभावें श्रौर जो योग्य हो उस का अनुमोदन करें । इस विषय में जो कोई पत्र भेजैगा उसे हम बडे स्त्रानन्दपूर्वक प्रकाश करेंगे । स्त्राशा है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ न जायगा स्त्रीर इस विद्या के रिक्त लोग हमारी बिनती के अनुसार इस के उद्धार का उपाय शीघ ही करैंगे।

## खुशी

हरबिदल ख्वाह श्रासूद्गी को ख़ुशी कह सकते हैं याने जो हमारे दिल की ख्वाहिश हो वह कोशिश करने से या इत्तिफाकियः अगैर कोशिश किये बर श्रावे तो हम को ख़ुशी हासिल होती है ख़ुशी जिन्दगी के फल को कहते हैं श्रागर ख़ुशी नहीं है तो जिन्दगी हराम है क्योंकि जहा तक ख़याल किया जाता है मालूम होता है कि इस दुनिया में भी तमाम जिन्दगी का नतीजा ख़ुशी है।

इसी ख़ुशी के हम तीन दर्जे कायम कर सकते हैं याने आराम, ख़ुशी और खुत्क — आराम वह हालत है जिस में तकलीफ़ का एक हिस्सा या बिल्कुल तकलीफ रफश्र हो जावे। खुशी वह हालत है जिस में तकलीफ़ का नाम भी न बाक़ी रहे।

खुशी तीन किस्मा में बटी याने दीनी खुशी, दुनियबी खुशी और ग़लत खुशी। दीनी खुशी अपने २ मज़हब के उकदे के मुताबिक कुछ २ अलग है मगर नतीजा सब का एक ही है याने इतात दुनियबी से छुट कर हमेशाः के वास्ते परमेश्वर की कर्वत मयस्सर होनी ही अस्ली खुशी है हम लोगो मे परमेश्वर का नाम सत्-चित त्रानद है श्रीर हम लोगों के नेक श्रकीद के मुताबिक परमेश्वर का नाम रूप सब बिल्कुल लतीफ़ है इसी से उस की याद में ज़ुत्फ हासिल होता है। उपनिषद में एक जगह सब की ख्शो का मुकाबिल। किया है। वह लिखते है कि खुशी जिंदगी का एक जुजे आजम है और दुनिया में जितने मखलुकात है सब खशी ही के वास्ते मखलूक है इसी सब खिलकत मे जानदारो की बनावट श्रीर लियाकत के मुताबिक खुशी बटी हुई है, कीड़ा सिर्फ इस बात मे खुश होता है कि एक पचे पर से दूसरे पत्ते पर जाय, चिड़ियो की खुशी का दर्जा इस से कुछ बढ़ा है याने इधर उघर पर बाज करना बोलना बगैर इसी तरह ऋखीर मे ऋादमी की खुशी बनिस्वत श्रीर जानवरों के बहुत बढ़ी चढ़ी है। श्रादिमयों में भी बनिस्वत बेवकूफों के सममदारों की खुशी का दर्जः क चा है। श्रादिमयों की खुशी से देवताश्रों की खुशी बहुत ज्याद है। इस लग्नी चौड़ी तकरीर का खलामा उन्होने यह निकाला हें कि सब से ज्यादः श्रीर लतीफ़ परमेरवर है उस में कितना लुत्फ़ श्रीर ख़ुशी है जो हम लोग नही जान सकते इसी से अपर हम लोगो को खुशी अपर जुल्फ की तलाश हे तो हम लोगो को उसी का भजन करना चाहिए।

इस के पहले दुनियबी खुशी का बयान किया जाय उस खुशी का बयान आप लोग सुन लीजिए जो अब हम हिंदु आ को खास कर साकिनाने बनारस को मयस्सर है। सब से बड़ी खुशी बेफ़िकरी है।

> ''ब्रजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मल्का यों कहें, कि सब के दाता राम।।''

ऐसे ही खुब भाग पीना, भन्नाटे इक्के पर सवार हो कर बहरी स्रोर जाना कभी २ कुछ गाना सुन लेना बरसात के दिनों में स्रगर फोलनी दाना मयस्सर हो तो क्या बात है। स्रगर इस खुशी का दर्जा बहुत बढ़ गया तो एक स्राध सैल हो गई कुछ खाना कुछ पीना कुछ नाच कुछ तमाशा हो गया स्रोर स्रगर यही खुशी 'सिविलाइज्ड' की गई तो उसकी छोटी २ कुमेटियो या वर्ष की दावत से बदल दिया।

इस से मेरा यह मतलब नहीं है कि इन बातों में बिल्कुल खुशी नहीं है बेशक तफरीह में खुशी है मगर उन्हीं लोगों की जो हमेशः बड़ी खुशी की तलाश में रहते है और जो दुनियबी खुशी के बयान में हम दिखावेंगे।

जिन की तबीयत तहकीकात की तरफ रुज्य है ख्रीर जो लोग हर शय स्रीर हर फेल का सबब ग्रीर नतीजा दरयाफत करने की ख़ाहिश रखते है ग्रीर यह भी जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में जिंदगी की हालत में इनसान को किस चीज की ज्यादः जुरूरत है उन पर यह बात बखुबी रौशन होगी कि इस किस्म के खयालो को तहजीव के कायदो के पैरौ पर रह कर दलीलों से सलभाने में श्रीर बसब्त कामिल इस असका तस्फियः करने में कैसे वक्त दर्पेश होते हैं। चुनाचे जब हम खयाल करते हैं कि दुनिया में हम को किस खास चीज़ की जरूरत है ख्रीर वह जरूरत लाजमी क्यों है तो दिल में म खतलिफ वज्हात के साथ कई किस्म के खयाल पैदा होते है श्रीर मुखतलिफ हाजतो के रफश्च करने की मुखतलिफ सूरते दरपेश करती हैं मगर इस मौकन्न पर हम रूह की उस खास हाजत का जिक्र करेंगे जिसे जिंदगी का वसल स्त्रीर स्रक्ल का नतीजा कहना चाहिये याने खशी। यह वह चीज है जिस के हासिल करने की कोशिश हम पर उतनी ही लाजिम है जितना उस के तहसील के तरीको के मालूम करने की भी जुरूरत है इसी से इस लाज़िम मल्जूम जुरूरत की कैफ़ियत को हम खुशी के नाम से पुकारते हैं। श्रब यह सवाल पैदा हुन्ना कि हमारी जिंदगी के वसूल का यह लतीफ हिस्सा याने खशी क्या चीज है श्रीर क्यों कर हासिल हो सकती है इस सवाल का जवाब श्रकसर बड़े २ स्रालिमो ने स्रपने २ तौर पर दिया है जिन सभो को इखितसार से पहिले बयान कर के तब जो कुछ होगा हम अपनी राय जाहिर करेंगे। मशहूर फिलासफर पेली का कील है कि खशी दिल की वह हालत है कि जिसमे तम्रदाद राहत की रज से ज्यादः बढ़ जाय। ख़ुशी की शुरूत्र हालत खाहिश के मुताबिक काम शुरूत्र करना, बाद अजग्रां श्रीर कामियाब होता है वह काम चाहे किसी किस्म का क्यों न हो मसलन इल्म व हुनर सीखना मुल्क फतह करना बाग लगाना गाना खाना वगैरः वगैरः इसी ख़शी के हासिल करने के वास्ते पहिले हम लोगों को चन्द दर-चन्द तकलीफें इन कामों मे कामयाब होने का उठानी पड़ती है। मुमिकन है कि

विविध निबंध २२३

बग़ैर ख़शी हासिल होने तकलीफ रफश्र हो जाय मगर जब तकलीफ के दर होने को हम बेशक खशी कह सकते हैं ऋौर इसी सबब से खशी की बतौर सरसरी के तहकीकात की जाय तो यह बात साबित होगी कि खुशी उस हालत का नाम है ' जिस में रंज का हिस्सा राहत से दब गया है। केराट साहब का कौल है कि खशी हमेशः तकलीफ का नतीजा है श्रीर इस की मिसाल मकान बनाने से साफ जाहिर है यह बात हम लोगो की स्त्रादत में दाखिल है कि स्त्रपनी मौजदः हालत को कभी नहीं पसंद करते और हमेश: अपनी हालत असली से बढ़ने की कोशिश करते हैं तकलीफ मौजूदः को दवा कर खशी के हिस्से को बढाया चाहते है अगर हमारी खुशी हमेशः कयाम पजीर होती तौ हम हालत मौजूदः से नहीं घटे हुए होते क्योंकि हम लोग किसी किस्म की कोशिश न करते श्रीर जिस का नतीजा यह होता कि कोई नई बात न जाहिर होती इसी से गोया उसी कारसाज हकीकी ने दुनिया की तरकों के वास्ते यह कायदा मुकरर किया है कि आदमी पहिले जैसी तकलीफ उठावे पीछे से त्राराम हो त्रौर इसी बुनियाद पर त्रादमी पहिले जैसी तकलीफ उठावे पीछे से त्राराम हो त्रीर इसी बुनियाद पर त्रादमी की खासियत भी ऐसी ही बनाई है। हा यह बात बेशक है कि किसी को कम तकलीफ है श्रीर किसी को ज्याद: ग्रीर कोई उसे थोड़ी कोशिश में हासिल करता है ग्रीर किसी को अपनी उम्र का एक वड़ा हिस्सा उस के हासिल करने में सर्फ करना होता है। इसी को तफरीह हम लोग कहते है कि यह आदमी ख़श है और यह ज्यादः ख़श है इसी सबूतों से कहा जाता है कि खुशी और यही सबब है कि रंज और राहत लाजिम मलजूम है। बल्कि इसी से हमेशः यह एक मुश्रदश्रन कायदा है कि कोई काम बग़ैर तकलीफ के श्रास्त्र नहीं होता।

सर बीलियम हमिलटन खुशी की तारीफ में फरमाते हैं कि खुशी खुद कोई चीज़ नहीं है बल्कि श्रादमी की खासियत या श्रादत को जब कोई रुकावट नहीं होती तो यही हालत खुशी की कहलाती है—

इन स्रालिमों की राय पर बहस न कर के स्रब हम खुशी के लफ्ज को भी कुछ बयान किया चाहते हैं। खुशी एक नाम है जो स्राराम को याने खाहिशों के पूरे होने की श्रीर तकलीफों की हालत को कहते है श्रीर इस ऊपर के लफ्जी बयान से भी साबित हुआ कि खुशी एक ऐसा लफ्ज है जो हमेशा तकलीफ के मुकाबले में मुस्तश्रमल होता है।

बहुत लोगों का खयाल है कि खुरी से इल्म से कुछ इलाका नहीं है बल्कि वह एक खसलत जबली है जो इनसान ऋौर हैवान दोनों में बराबर होती है। मगर यह बात नहीं है क्योंकि इस किस्म की हैवानी खुशी से ऋालिम लोगों की खुशी से क्या फर्क है यह जिस को कुछ भी शऊर है बख्दी जान सकते है और इसी से विविध निबध २२५

एक खदापरस्त हमेशः परमेश्वर से ऋपने रजो की शिकायत किया करता था श्रवाह तस्रला ने उस की यह शिकायत रफह करने को एक स्राईन दिया स्रौर फरमाया कि इस आईन: में तू सबका दिल देख और जो इनसान तुभ को तेरी हालत से ज्याद: खश मालुम हो उस का नाम बतला कि तेरी हालत वैसी हो कर दी जाय। इस शख्स ने एक २ के दिल का इम्तिहान किया और ज्यो २ ज्यादः हतबे के ब्रादिमयों का दिल देखा गया त्यों २ ज्यादः तर तकलीको से घेरा हुआ पाया यहा तक कि जब बादशाह के दिल के देखने की नौबत श्राई तब उस श्राईनः में सिवाय काले दागों के कुछ न बचा श्रीर उस ने घवरा कर श्राईने को दरिया में फेक दिया श्रीर अपनी असली हालत पर खदा का शुक्र किया। इस कहने से मेरा यह मतलब नहीं है कि आदमी अपने हौसलो को पस्त कर दे और कहे पादशाह होना न चाहिए बल्कि हमेश: अपने हौसले को बढ़ाकर कामयाब होता रहे मगर बाद कामयाबी के अपनी हालत ऐसी न परेशान रक्खे जिस से अपनी कोशिशो का सुख भोगने के बदले उसे रात दिन दुख उठाना पडे हमेश: हुकुमा जब श्रमीरो से उन के तरदुदुदात की शिकायत करते है तो उन को रहा की नज़र से देखते है मगर वे उमरा अपने से छोटे दर्जे वालों को कभी रहा की नज़ से नहीं देखते बल्कि हिकारत की । इस का यहां सबब है कि उलमा ऋपनी कोशिश से कामयाब हाकर खुशी के दर्जें को पहुच गये है ब्र्यौर किसी किस्म के तरद्दुद बाकी न रहने से वह दूसरो की मदद मे ऋपने श्रीकात सर्फ कर सकते है बरिख-लाफ़ इस के उमरा ऋपनी कोशिशो की नाकामयाबी से दूसरो पर हमेशः इसद किया करते है। महवे का खास कायदा ऊचा हीसला श्रीर बड़ी २ ख़ुशियों में शामिल रहने का खयाल है और यह वह खिशाया है जो हर हालत में शामिल रहने का खयाल है श्रीर यह वह खशिया है जो हर हालत में एक सुरहती है। श्रीर इन खुशियों का नतीजा यह होता है कि श्रासदः लोग श्रपने कौम वतन श्रीर दुनिया की तरकी की तदबीर के हीसले का मोक्स्र पाते हैं बरखिलाफ इस के हैवानी खुशी के जीया उमरा ऋापस से दुशमनी बढाये. हसट फैलाये वगैर हज जिन्दगी उठाये ऋपनी जिन्दगी मुफत बरबाद करते है।

मेरे ऊपर के बयान से श्राप लोगो पर जाहिर हो गया कि खुशी इमारत पर मुस्तसना नहीं बल्कि एक खुदादाद चीज़ है श्रव मै यह बयान करता हू कि खुशी किस चीज़ मे है। श्रव इस के हासिल करने की श्रीर बाद हू उस के कायम रखने की तदबीर सोचनी जरूर हुई। खुशी हासिल करने का तरीका जानने के लिए सब के पहिले लियाकृत की जरूरत है। बहुत सी ऐसी हालते है जिन मे खुशी हासिल करने की कोशिश की जाती है मगर उस का नतीजा उलटा होता है श्रीर श्रक-सर रज के मौको मे यकायक खुशी हासिल हो जाती है इसी से खुशी हासिल

करने की खास तदबीरों का बयान करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अपनी हाजतों को पूरा करना खुशी नहीं कहीं जा सकती क्योंकि बहुत सी हाजते ऐसी होती जो महज ग़लत वसूलों पर कायम होती हैं। अकसर उलमा का क़ौल है कि खुशी मुहब्बत में है। दुनिया में खुदा ने मुहब्बत के सजावार भाई, जोरू, लड़के, रिश्तःदार और दोस्त वगैरः बहुतेरे बनाए है। अक्सर इन लोगों की अदम मौजू-दगी में खुशी न हासिल होने से लोग फ़क्नीर हो जाते हैं या दुनिया में रहते हैं तो परेशान रहते हैं। चन्द लोग दूसरों की हाजत रफ अ करने को खुशी कहते हैं क्योंकि दूसरे लोग खुशी हासिल करने की जो कोशिश करते हैं उन को अपनी कोशिश में कामयाब बनाकर खुश कर देना गोया उन की खुशी में शरीक होना है।

बाज उलमा खुशी हासिल करने की कोशिश ही को खुशी कहते है मगर इस में मुश्किल यह है कि पहिले से उस कोशिश के अखीर नतींजे की कामयाबी को बखूबी जाच लेना चाहिये दूसरे जब तक कि उस काम का अञ्जाम बखूबी न हो जाय बराबर मुसत अदी की भी जुरूरत है। पेली का कौल है कि खुशी जितनी अपने इरादों की मजबूती में है उतनी सिर्फ खयालात और कोशिश में नहीं इस कौल की तसदीक बहुत साफ है। जो अपने इरादों पर मजबूत है वह हमेशः अपनी कामयाबी को अपनी आखों के सामने देखता है और अगर ऐसा शख्स अपना काम पूरा किये हुए भी मर जाय तो उस को वहीं खुशी हासिल करने के वास्ते काम के पीछे लगे रहना निहायत जुरूर है खाह वह अपने फायदे के वास्ते हों या आमफायदे के वास्ते हों। अक्कमन्द लोग इसी काम में लगे रहने को दिल्लगी कहते है और यह वह दिल्लगी है जो आदिमियों को अपने इरादों पर कामयाब कर के खुशी ही नहीं बखशती है बल्कि रहानी व जिस्मानी सिहत को भी कायम रखती है।

इन में ख़ुशी के चन्द वसीले ऐसे हैं जिन का ग्रसर श्रादमी श्रपनी मौत के बाद भी छोड़ जा सकता है मसल्न मुल्क की जमाश्रतों का कायम करना स्कूल श्रीर शफाखानों की बुनियाद डालना वगैरः वगैरः।

जाति फायदो की खुशी भी बाज हालत में श्रादमी के मरने के बाद भी कायम रह सकती है मसलन् श्रपने खानदान खुर वनोश की मूरत वे खिलश कायम कर जाना। किसी काम की तरफ मजबूती से दिल लगाने में एक फायदा यह भी है कि बीच में छोटी र तकलीफें जो इत्तिफाक से सरजद होता है उन को श्रादमी श्रपनी होनहार खुशी की धुन में बिल्कुल खयाल में नहीं लाता।

खुशी की एक उमदः हालत यह मी है कि अपनी बुरी आदत को बदल देना वह आदमी कैसा खुश होगा जब वह अपने को बुरी आदत से छूटा दुआ देखेगा। विविध निबाध २२७

बहुत से लोग गैर मामूली खाहिशों के पूरे होने को खुशी कहते हैं जैसा कि जो शख्स हमेशः तनहाई में रहता उसे अगर दोस्तों की सुहवत नसीब होती है तो उस को गनीमत जानता है। मगर कोशिश कुनिन्दः को ऐसे मौकन्न में बनि- क्वत सुस्त लोगों के ऐसे हालत में भी जयादः खुशी हासिल होती है। मसलन् जो फिलासफी की बड़ी १ किताबों के पढ़ने में हमेशः अपना वक्त सर्फ करता है उसे अगर छोटी मोटी कोई किस्से की किताब मिल जाय तो वह बड़ी खुशी से पढ़ेगा बरिखलाफ इस के जो हमेशः किस्से कहानियों से जी बहलाता है उस को अगर फिलासफी की किताब दे दी जाय तो उस का जी उलभेगा और वह उसे फेंक देगा।

ग़ैर मामूली ख़शी ऋमीरो पर भी ऋसर करती है मसलन् किसी ऋमीर की सालाना ऋमिदनी हजार रुपया है मगर किसी साल इित्तफाक से दस या बारह श्रा जावे तो, उस को कैसी ख़शी हासिल होगी। यही मिसाल इस बात की दलील है कि ऋगरचे दौलतमन्दी ख़शी को मूजिंग है मगर उस में भी तरक्की जयादः ख़शी देती है।

खुशी का एक बड़ा भारी सबब तन्दुरुस्ती भी है श्रौर यह तन्दुरुस्ती तब दुरुस्त रह सकती है जब श्रादमी रहानी या जिस्मानी तकलीफ से बच सकता है। खुशी है वह जिस का बदन बलग़म या रीढ़ या तरबी से नहीं तैयार है। बल्कि किसी किस्म की तकलीफ न होने को श्रासूदगी से तैयार है। मगर यह खयाल जुरूर है कि यह तन्दुरुस्ती उस किस्म की बे्फिकी से न पैदा हो जिस से कि लगभग कोशिश श्रौर हौसले पस्त हो जायं जैसा कि हमारे हजरात बनारस की खुशी है।

हम पहिले कह चुके हैं कि सच्ची खुशो के लिए लियाकत की ज़रूरत है मगर इस लियाकत के साथ दुनियनी तहजीन श्रीर दीनी ईमानदारी की भी निहायत ज़रूरत है श्रक्सर लोगों को बहुत सी ऐसी बातों में खुशी हासिल होती है जो दर हक्तीकत ईमान, तहजीन, श्राकन्त, श्रावरू, बिल्क जान, माल श्रीर जिस्मो श्राराम को भी ग़ारत करने वाले होते हैं। तो क्या हम ऐसी खुशी को भी श्रस्ली खुशी कहेगे। मसलान मूजी को ईजारसानी में, बदकार को बदी में, किमारबाज को जुए में श्रीर ऐसे ही बहुत सी बातों में खुशी मान ली जाती है जो हिकमतन, शरहन श्रीर यकीनन, हर स्रत से सिवाय जरर के फायदा नहीं पहुंचाती इस स्रत में तो बिल्क यह सोचना लाजिम श्राता है कि ऐसी खुशियों के नजदीक भी न जाय क्योंकि जब कोई शय तुम्हारी श्रक्ल पर ग़ालिन श्रा जाय तो तुम नशे के श्रालम की तरह श्रपने हवास पर कानू न रख कर फूठो खुशी की तलाश में जाहिरी लजत के घोखे से जहर का प्याला पी जाश्रोगे। हकीकी खुशी वही है जिस का श्राज्ञाम श्राग़ाज दोनो खुश है। श्रमली खुशी सुफहए दिल से रंज का नाम यक-

कलम हटा देती है श्रीर तमाम जिस्म की हवा से खमस को श्रीर जान को ऐसी राहत देती है कि उस हालत महवीयत मे उसी सामाने खुशी की निस्वत हर लहज मे दिल नई २ उलफते श्रीर नये २ शौक पैटा करता है इस कैफियत का ठीक २ जाहिर करना जवान को कृत्यत से वाहर है इससे तजरिवःकार लोगों के क्यास ही पर छोड़ दिया जाता है।

वेली ने लिखा है कि खुशी तहजीब वाकीयः जमास्रतो की मुतफरिंक लोगो में करीबं २ बराबर हिस्सो में बटी है और इसी से बुराई करने वाला हमेशः बमु-काबलः ईमानदार दुनियबी खुशी से भी महरूम रहता है० खुशी से गम को श्रलाहिदः करने के लिए एक खास किस्म की लियाकत की जरूरत होती है जो हर शख्स मे नहीं पाई जाती इसी मे खालिस खुशी का लुत्क हर शख्म को नसीव नहीं होता दुनिया में तकलीफ भी जब अपनी हद को पहुचती है खुशी का मजा चलाती है। जब त्र्यादमी पर हद से ज्यादहः जुल्म होता है या हालत सकरात पहुचती है तब नई खुशी से बदल जाती है ख्रौर यही सबब है कि स्रादमी जितना छोटी २ तकलीफो से तंग स्त्राता है उतना बड़ी तकलीफ से नहीं घवराता सच्चे आशिको की हिजरत की तकलीफ जब हट से ज्यादः बढ़ जाती है तब फिराक में वरत से ज्यादः मजा मिलता है सुई गड़ने में जो तकलीफ होती है वह बल्कि नहीं बरदाश्त होती मगर जग में मुतवातिर चोटो को स्रादमी बे तकलीफ बरदाश्त कर सकता है। ग्राफरीकः के मशहूर सैयाह डाक्टर ल्यूगशटन ने लिखा है जब वह बेर के जगल में फस गये थे तो उन को मायूसी के साथ एक किस्म की खुशी हुई थी इसी तरह अनसर मौत शहीद के वक्त लोग खुश पाये गये है इस का सबब यह है कि जब आदमी की हालत बिल्कुल ना अमैदी को पहुचाती है तो उस तकलीफ़ का खौफ़ बाकी नहीं रहता मसलन् जब तक आदमी की जीस्त की उमैद बिल्कुल मुनकतत्र्य हो गई फिर उस को किस बात का खौफ रहा यही सबब है कि हिंदू शास्त्रकारों ने खौफ़ श्रीर रंज की श्रस्ली हालत को भी एक रस माना है श्रीर जाहिर है कि ट्राजिडी यानी ऐसे तमाशे जिन का श्राखिर हिस्सा त्रिल्कुला रज से भरा हो देखने में एक ऋजीव किस्म का लुत्फ देती है बल्कि ट्राजिडी में जैसी उमदा कितांत्रे लिखी गई है वैसी कामेडी में नहीं। जिस तरह रज की ऋगखरी हालत खशी से बदल जाती है उसी तरह खुशी के वक्त लोग शिद्दत से रोते हुए पाये गये है खुलासा कलाम यह कि इस किस्म की बहुत सी खुशिया दुनिया में है जिन को हम खालिस खुंशी नहीं कह सकते।

अप्रव हम इस बात पर गौर किया चाहते हैं कि वह अस्ली खुशी हिंदु स्त्रों को क्यों नहीं हासिल होती क्योंकि जब हम इसी खुशी को अपनी पूरी बलन्दी की

विविध निबध २२६

इद पर हर सूरत से कामिल देखना चाहते है तो हमेश: गैर कौमो मे पाते है इस की जाहिर वजूहात जो मालूम होती है उस में सब से पहिला सबब हिंदुस्रो के टीनो व दुनियबी तरीको का श्रापस में मिल जाना श्रीर तनज्जुली के जमाने के कम बेश फ़ाजिलों का इहकाम शरत्रों में दखल दर माकुलात करना है जिनके कलाम पर श्राप श्रपनी नातजरिवःकारी से पूरा श्रमल कर दिया है। इन फजला ने अपनी कम हिम्मती की वजह से ऐसे कायदे जारी किये जिन से आखिर-कार हम लोगो की यह तर्स के लायक हालत पहुची कि हम लोग उस खुशी की जो भी जमाना गैर कौमो को हासिल है कभी खाबोखयाल में भी नहीं ला सकते । इन फिलासफरो ने फिलासफी का इत्र निकाल कर जिन बातो को हमारे स्राराम के लिए जरूरी बल्कि हमारी नजात का मुजिब टहराया है वे स्रगर हम नजर में देखें जावे जिस से हमखशी को अब अस्ली हालत पर गुर कौमों में बतलाते है तो साफ जाहिर होगा कि इन्हों की तन्न्यलीम का यह फल है कि परमेश्वर ने इन बेचारे हिंदुओं को इस सची खशी से महरूम रख कर इन के हिस्से से ऋपनी एक दूसरी 'यारी खिलकत की गोद भर दी है जहा कि हर एक की उम्र का लाभ खशी से लबालब नजर आता है इन कदीम जमाने के फिला-सफरों के वम्ल की बहस बहत तूल है स्त्रीर इसी तरह उसको सिलसिलेवार दलीलों से रद करने के लिए भी बड़ी गुजाइश चाहिए इस लिए यहा सिर्फ उन पुराने खयालो का खलासा दिखलाया जाता है कि किस तरीके पर उन्होने अपनी उस अनोखी खशी की बनयाद कायम की है और वह इस तरकीयाफ्तः जमाने के त्याकिलों के कौलोफेश्रल के नजरीक कितनी हेच है।

इन उलमा की खुशी का पहिला तरीका सन्तोष यानी कनाग्रत है। उन्हों ने अपनी पेचीदः इबारत के बेमानी मजमून में जिस का हर फिकरा अब हदीस गिना जाता है आखीर को यह साबित किया है कि खुशी व रख्न होनो गलत और बहम है यानी रख्न व राहत से अलहदः वह हालत जिसमें अक्त, खायाल, हवास और हरकत (शायद सकते की बीमारी की हालत) सब सलफ हो जावे वहीं परमानंद है और वहीं खुशी का असलुलवम् ल और लब्बेलबाब है। आदमी को इस हालत तक पहुचने के लिये उन लोगों ने चद कायदे भी ईजाद फरमाये हैं जिनमें अव्वल उन के कलाम पर बिना हुज्जत यकीन लाना हार्गेज हार्गेज दलील और अवल को दखल न देना दूसरे उसी गारतगर सन्तोष को इख्तयार करना और खाहिश व हाजतों को दिल में पैदा न होने देना। तीसरे सब कुछ बर-दाशत कर लेना और रज और राहत को एक अम्रे तकदीरी समक्त कर हम बखुद रहना। चीथे नेक और बद में तमीज न करना और मला खुरा सब को यकसां समक्तन। पाचवे (मुआज अल्लाह) खालिक और मखलूक न समक्तन।

जाहिर है कि पहिले कायदे पर अपनल करने ही से श्रंक्ल पर जवाल आया ऋौर फायद व नुकसान का खयाल जाता रहा उन्ही ऋाखो को ऋपने हाथ से फोड़ कर बहकते २ उस ऋषे कुए मे जा पड़े जिस मे परमेश्वर ी हाथ पकड़ कर निकाले तो निकलना मुमिकन है। दूसरे कायदे को इखित्यार करते ही नामदीं छा गई काहिली बढ़ने से हिम्मत बहादुरी श्रीर हीसले का नाम ही न गकी रहा भौरन वे वस हो कर जमाने के हेर फेर के मुताबिक हमेशः के वास्ते अपने मुल्क को ग़ैर कौन को नज़ कर स्त्राप परमानन्द की मुरत बन बैठे। ग़ौर का मुकाम है कि जब खाहिश उस के हासिल होने पर जब तक हम ऐसी नई खाहिश न पैदा करे. जिसके पूरे करने का जरिय पहिलों से सोच लिया हो यह जुरूर है कि हम पहिली खाहिश पर कामयान होने का मजा हािल करने के लिए त्रासदगी इखितयार करें। सिवाय इसके स्त्रास्ट्गी से यह मुराट नहीं है कि हमारी भूख जाती रहे और हम को हर रोज ताजा खाना खाने की जरूरत न बाकी रहे जब इम खाना खा चुकते है बेशक आसूदगी हासिल करते है मगर फिर मेहनत वग रः से भल बढ़ा कर लाने का नया शौक पैदा करते है उसी तरह जितना हमारा इल्म बढता जाता है और खुशी के नये नये सामान नजर स्नाते है उतना ही हमारी ब्राटमीयत पर फर्ज होता है कि अगर हम अपनी हालत का बेहतर होना न पसद करें तो भी अपनी जमाअन की हाजत रफ्अ करने के खयाल से उस सामान के महैया करने की तदबीर से हम पर कोई सदमा ऐसा सख्त हायल होता है कि जिससे दिल पस्त श्रीर वे हौसल हो जाता है श्रीर हरगिज किसी खाहिश के पैदा करने या उसके बढ़ाने में खुशो नहीं दिखलाता उस वक्त भी क्रगर इस कंबख्त रातोष का गुजर न हुआ होय तो दूसरों को खुशी पहुचाने से इन-सान खुशी हासिल कर सकता है। क्यों कि हिकमत से यह साबित है कि खुशी का बदला खुशी श्रीर रज का बदला रखा मिलता है। यह बात जाहिर है कि तरकी श्रीर कनाश्रत से जिद है श्रीर जब तरको मौकूफ हुई तो जमाना जुरूर तनज्जली पहुंचाएगा।

जब हम देखते हैं कि हमारे हर चहार तरफ हर कोम के लोग बाज़ी लगा। लगा कर श्रीर जान लड़ाकर दौड़ रहे है श्रीर श्रपनी २ मुस्तश्रदी श्रीर क्वत के जोर से तरकी के बुकचे लूट कर मालामाल हुए श्राते है तब किस तरह दिल कुब्ल कर सकता है कि हम क़नाश्रत के दुकड़े तोड़ कर पेट भरे श्रीर मुहताजी के जहनुम को खुशी से कुब्ल करे। श्रलबत लाचारी की सूरत में सब उस वक्त तक काम दें सकता है कि जब तक हम श्रपनी हालत बदलने की दूसरी सूरत न पैदा कर सकें। तीसरे कायदे की निसबत यह कहना है कि सख्ती के बरदाश्त करने की श्रादत उसी कनाश्रत से दिल बुक्त जाने श्रीर पिता मर जाने के बाद विविध निगध २३१

ख़ुद बख़ुद पैदा होती है; उस वक्त गैरत जो इन्सान को हैवान से अर्लेहदः करने वाली चीज है गुम हो जाती है श्रीर जब यह इन्सान का उन्द जेवर खो गया तो ख़शी का सिर्फ नाम याद रह सकता है। बरदाश्त सिर्फ दृश्मन को ताकत घटाकर हिमकतें ग्रमली से उस पर गालिव ग्राने का मौकन्न पाने के लिए है न कि हमेशः के लिये गुलामी इखितियार करने को थोड़े कायदे की तस्त्रलीम मे ख़शी और रञ्ज का फ़र्क ही न बाकी रक्खा कि एक के हासिल करने और दूसरे के रफत्र करने की जुरूरत होती उस अनूठे कारीगर ने अपनी कारीगरी की बारीकी जानने के लिये जो कुछ हमें तमीज बखशा है उस से हम दम पर दम नये तिलस्मात का भेद जानते जाते है जिस से हमारे दिल का ऋधेरा खुद बखुद दूर होता है श्रीर हमारी श्राखों के सामने वह बाते दिखलाई पड़ती है जिस के बगैर हम किसी चीज की पूरी पूरी कद्र नहीं कर सकते। जाहिर है कि जब हम कद्र ही नहीं कर सकते तो हमें न उस के हासिल होने की खाहिश होगी न हासिल होने पर खशी होगी हर शख्त इस की वजह खुद दखापत कर सकता है कि तमीज के साथ खुशी की तम्रदाद बढती है बल्कि मुख्तिलफ हुकमा इस बात पर बहुस करते है ख्रौर खुशी जानकारी है या ख्रनजान पन एक का कौल है कि इल्म ही खुशी का मुजिब है क्योंकि अपनी खाहिश स्त्रीर उस के पूरे होने की कद्र श्रादमी इल्म से करता है बरखिलाफ इसके दूसरा श्रालिम कहता है कि जानकारी ही से खाहिश बढ़ती है त्रीर ब्रादमी अपनी हशमत मौजूदः को कम समभता है खैर इस बहस का जवाब और मौकन्त्र पर मौजूद इस वक्त इस कहने से मतलब यही है कि हर हालत में वे तमीज को खुशी की कद्र नहीं मालूम हो सकती क्योंकि वह अपनी गलती नहीं पहचान सकता श्रीर इसी से वाकिफ़कारी के फ़ायदो को नहीं उठाता जिस्पर कि न्वशी का घटना बढ़ना मौजूद है।

पाचवें कायदे की निसवत हम इतना ही कह सकते है कि इस शैतानी खयाल से सख्त मुसीवत, इन्तिहा की आजिज़ी और मायूसी की हालत में जब कि किसी सूरत में तस्कीन नहीं होती और खुशी का नाम भी जबान से नहीं निकल सकता उस वक्त बदो के वास्ते एक आखरी दरवाजा फर्ट्याद का जो खुला थावह भी बन्द कर दिया गया तमाम उम्र देखा कि ये कभी दो मुखतिलफ़ जुज एक नहीं हुए मगर इन दिल्लगीवाजो ने यकीन करा ही दिया कि कोहार और खिलौना एक ही चीज़ है पर और के तजरिब और आदमी की बनावट की खाशियत को बखूबी मालूम करने से मालूम होता है कि हमारी जिन्दगी का कडुआ प्याला उस की याद के आबह्यात के दो चार कतरे शामिल किये बगैर किसी खालिस खुशी से शीरी किया नहीं जा सकता मगर जब याद और यादकुनिन्दा ही बाकी न रहा तो फकत इस जिन्दगी के नतीजे ही रह गये ख़ैर इस तुल कलामी से कुछ हासिल

नहीं श्रव सिफ़ इतना दिखलाना श्रीर वाकी है कि उन कौमो मे जिन को परमे-, श्वर ने श्रस्ती खुशी हासिल करने का शकर श्रीर मनसब बखशा है हिन्दुश्रो के बरखिलाफ जाहिरा क्या फुर्क है। कौमियत का पास ऋपने तरक्की की कोशिश बे तकल्लुफ़ी ब्राजादी, इल्म ब्रीर हुनर सीखने का खान्दानी रिवाज, बे हुनरी ब्रीर काहिली और पहसान उठाने की शर्म, मुस्तग्रदी, दिलेरी, सिपहगिरी का शौक फ्तून की चाह, वे गरज दोस्ती श्रीर उस की शत्तों की पावन्दी, तहजीव की कैद सफ़ाई, कद्रदानी, खुदा का खौफ़ श्रीर मजहब का रहम श्रीर दूरन्देशी के सिवाय खुशी की बुनयाद, श्रीरतो की लियाकत श्रीर इरादे, ऐसी ही बहुत सी बाते है जो उन कोमो को खुदा ने बखशी है श्रीर हम उन से महरूम है। खशी तो इन सिफतनो की गुलाम है मुमिकन है कि जहा यह सिफते मौजूद हो खुद बखद बस्तः न हाजिर हो । मगर वरिवलाफ इस के हमारे पास जो सामान है रख्न के है यानी बे इखितयारदीनी त्रीर दुनियबी कायदो का एक होना ना तजरिवकार बुजुर्गों की बात पर श्रमल करना मजहब के उन फ़ज़ल उकायत की पाबन्दी जिन से दर हकीकत मजहब से कोई इलाका नहीं है अपने हसब व नसब का भूल जाना, इमदर्दी का दिल से गुम होना, तरीक तालीम के वस्लो का पस्त होना, अपनी पावन्दियों से मुल्क की त्राबोहवा को विगाड कर तन्दु इस्ती में फर्क डालना, तक-लीफ ही को सबाब श्रीर श्राराम का मूजिब समभ्तना, दौलत का हमेशः बाहर जाना श्रीर कारके उम्दः वसीलो का जायः होना, मुखतिलिफ मजाहिब की पावदी से दिलों का न होना एक ख्रौर सब से बड़ी वात उस परमेश्वर का हम लोगों से नाराज़ रहना ऐसी ही बहुत सी बातें है जिन से हम हिन्दुत्रों को श्रव खाँव में भी ख़शी नसीव नहीं है कि जिन में से एक एक तहकीकात श्रीर बयान के वास्ते श्रलग श्रलग कितावे लिखी जाय तौ भी काफी न हो।

## जातीय संगीत।

भारतवर्ष की उन्नति के जो स्रनेक उपाय महात्मागण स्राजकल सोच रहे हैं उन मे एक ग्रौर उपाय भी होने की ग्रावश्यकता है। इस विषय के बड़े बड़े लेख श्रीर काव्य प्रकाश होते हैं, किंतु वे जन साधारण के दृष्टिगोचर नहीं होते। इस के हेतु मैने यह सोचा है कि जातिय सगीत की छोटी छोटी पुस्तके बने ख्रीर दे सारे देश. गाँव गाँव, मे साधारण लोगो मे प्रचार की जाय । सब लोग जानते है कि जो बात साधारण लोगो में फैलेगी उसी का प्रचार सर्वदैशिक होगा और यह भी विदित है कि जितना ग्रामगीत शीघ्र फैलते है स्त्रीर जितना काव्य को सगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव होता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता । इससे साधारण लोगों के चित्त पर भी इन बातो का ऋकुर जमाने को इम प्रकार से जो सगीत फैलाया जाय तो बहुत कुछ स्ट्रकार बदल जाने की आशा है। इसी हेतु मेरी इच्छा है कि मैं ऐने ऐसे गीतो को सग्रह करू श्रीर उन को छोटी छोटी पुस्तको मे मुद्रित करू। इस विषय में मैं, जिन को जिन को कुछ भी रचना शक्ति है, उनसे सहायता चाहता हं कि वे लोग भी इस विपय पर गीत या छद बनाकर स्वतंत्र प्रकाश करें या मेरे पास भेज दें, मै उन को प्रकाश करूगा श्रीर सब लोग श्रपनी मंडली में गानेवालों को यह पस्तके दे। जो लोग धनिक हैं वह नियम करें कि जो गुणी इन गीतों को गावैगा उसी का वे लोग गाना सुनैगे। स्त्रियो की भी ऐसे ही गीतो पर रुचि बढ़ाई जाय और उन के ऐसे गीतों के गाने को अभिनंदन किया जाय। . ऐसी पुस्तकें या विना मूल्य वितरण की जाय या इनका मूल्य श्रति स्वल्प रक्खा बाय । जिन लोगों को शामीगों। से संबंध है वे गाव में ऐसी पुस्तके भेज दें । जहां कही ऐसे गीत सनें उस का ऋभिनदन करें। इस हेतु ऐसे गीत बहत छोटे छदो मै श्रीर साधारण भाषा में बनै, वर च गवारी भाषात्रों में श्रीर स्त्रियों की भाषा में विशेष हों। कजली, उमरी, खेमटा, कॅहरवा, श्रद्धा, चैती, होली, सामी, लंबे, लावनी, जाते के गीत, बिरहा, चनैनी, गजल इत्यादि ग्राम गीतो में इन का प्रचार हो श्रीर सब देश की भाषाश्रो में इसी श्रनुसार हो श्रर्थात पंजाब में पंजाबी बुंदेलखड में बुदेलखडी. बिहार में बिहारी ऐसे जिनदे शो में जिन भाषा का साधारण प्रचार हो उसी भाषा में ये गीत वर्ने । उत्साही, लोग इस मे जो बनाने की शक्ति रखते है वे बनावे, जो छपवाने की शक्ति रखते है वे छपवा दे श्रीर जो प्रचार की शक्ति रखते हैं वे प्रचार करें। सुफसे जहाँ तक हो सकैगा मै भी करुगा । जो गीत स्त्रावैंगे उन को मै यथा शक्ति प्रचार करूँगा । इससे सब लोगो से निवेदन है कि गीतादिक भेजकर मेरी इस विषय में सहायता करें। श्रीर यह

विषय प्रचार के योग्य है कि नहीं और इस का प्रचार सुलम रीति से कैसे हो सकता है इस विषय में प्रकाश कर के अनुग्रहीत करेंगे। मैंने ऐसी पुस्तकों के हेतु नीचे लिखे हुए विषय चुने हैं। इन में और भी जिन विषयों की आवश्यकता हो लोग लिखें। ऐसे गीतों में रोचक बातें जो स्त्रियों और गवारों को अच्छी लगें होनी चाहिए और शृगार, हास्य आदि रस इस में मिले रहें जिस में इनका प्रचार सहज में हो जाय।

बात्य विवाह—इस में स्त्रों का बालक पति होने का दुःख फिर परस्पर मन न मिलने का वर्णन, उससे स्त्रनेक भावी स्त्रमगल स्त्रौर स्त्रपीति जनक परिणाम।

जन्मपत्री की विधि—इससे बिना मनिमले स्त्री-पुरुष का विवाह स्त्रीर स्रशास्त्रता। बालको की शिद्या—इसकी स्त्रावश्यकता, प्रणाली, शिष्टाचार शिक्षा, व्यवहार शिक्षा स्रादि।

बालको से बर्ताव—इसमें बालको के योग्य रीति पर बर्ताव करने में उस का नाश होना।

त्रगरेजी फैशन —इससे बिगड़कर बालको का मद्यादि सेवन श्रौर स्वधर्म विस्मरण ।

स्वधर्भ चिता-इसकी त्रावश्यकता।

भ्रूण हत्या श्रीर शिशु हत्या—इसके प्रचार के कारणउ सके मिटाने के उपाय ।

फूट श्रीर बैर—इसके दुर्गु ण इसके कारण भारत की क्या-क्या हानि हुई
इस का वर्णन ।

मैत्री श्रीर ऐक्य-इसके बढ़ने के उपाय, इसके शुभ फला।

बहुजातित्व श्रीर बहुभिक्तित्व — के दोष इससे परस्पर चित्त का न मिलना, इससे एक दूसरे के सहाय में असमर्थ होना ।

योग्यता — ऋर्थात् वाणी का विस्तार न करके सब कामो के करने की योग्यता पहुँचाना श्रीर उदाहरण दिखलाने का विषय।

पूर्व्यं स्रायों की स्तुति—इसमे उनके शौर्य्य, स्रौदार्थ्य, सत्य, चातुर्थ्य, विद्यादि गुर्णो का वर्णन ।

जन्मभूमि—इससे स्नेह श्रौर इसके सुधारने की श्रावश्यकता का वर्णंन । श्रालस्य श्रौर संतोष —इनकी संसार के विषय में निदा श्रौर इससे हानि । व्यापार की उन्नति—इसकी श्रावश्यकता श्रौर उपाय ।

नशा-इसकी निंदा इत्यादि ।

श्रदालत—इसमें रुपया व्यय करके नाश होना श्रौर श्रापस में न समक्तेन का परिणाम।

हिंदुस्तान की वस्तु हिंदुस्तानियों को ब्यवहार करना—इसकी त्रावश्यकता इसके गुण इसके न होने से हानि का वर्णन।

भारतवर्ष के दुर्भाग्य का वर्णन-करुणा रस संवलित ।

ऐसी ही श्रीर श्रीर विषय जिनमे देश की उन्नित की समावना हो लिए जायं। यद्यपि यह एक एक विषय एक एक नाटक, उपन्यास वा काव्य श्रादि के ग्रंथ बनाने के योग्य हैं श्रीर इन पर श्रलग ग्रथ बनें तो बड़ी ही उत्तम बात है, पर यहां तो इन विषय के छोटे छोटे सरल देशभाषा में गीत श्रीर छुंदों की श्रावश्यकता है जो पृथक पुस्तकाकार मुद्रित होकर साधारण जनों में फैलाए जायंगे। में श्राशा करता हू कि इस विषय की समालोचना करके श्रीर पत्रों के संपादक महोदयगण मेरी श्रवश्य सहायता करेंगे श्रीर उत्साही जन ऐसी पुस्तकों का प्रचार करेंगे।



## हिदी भाषा

( कविवचन सुधा कार्तिक कृष्ण ३० स० १६२७ वाराण्सी न० ४ )

[ यह कदाचित् भारतेदु का है। एक दम शुरू में यह लेख है श्रीर नाम नहीं। सम्पादक को छोड़ कर श्रन्य लेखों में लेखक का नाम दिया रहता था। इस से यह श्रनुमान है फिर भी उस समय की भाषा विवाद की स्थिति का श्रच्छा नमूना है ]

प्रायः लोग कहते हैं कि हिंदी कोई भाषा ही नहीं है। हम को इस बात को सन कर बड़ा शोच होता है यदि कोई अंग्रेज ऐसा कहता तो हम जानते कि वह श्रज्ञान है इस देश का समाचार भली भाति नहीं जानता। पर श्रपने स्वदेशियों को हम क्या कहै। हम नहीं जानते कि उनकी ऐसी हत बुद्धि क्यो हो गई कि वे ऋपने प्राचीन भाषा का तिरस्कार करते हैं। क्या भारतखड निवासी महाराज विक्रमा-दित्य श्रीर भोज के समय में भी लखनेक की सी बोली बोलते थे। एक महाशय लिखते है कि ''यवन लोगो के स्रागमन के पूर्व इस देश में प्राकृत भाषा प्रचलित थी परन्त उस के अनन्तर उस भाषा में विशेष करके अरबी और फारसी शब्द मिश्रित हो गये। अब उस नवीन भाषा को चाहै हिन्दी कहो, हिन्दुस्तानी कहो, बृजभाषा कहो, खड़ी बोली कहो, चाहै उद् कहो"। परन्तु वही यह भी कहते हैं कि "मसलमान लोगो ने अपने आगमनान्तर अपनी फारसी अर्थात फारस देश की भाषा के सन्मख प्राकृत का नाम हिन्दी ऋर्थात हिन्द की भाषा रक्खा"। प्राचीन रीत्यानुसार चलनेवाले इसी को हिंदी भाषा कहते हैं ऋौर इसी की वृद्धि चाहते हैं। परन्तु वे महाशय एक श्रीर स्थान में कहते हैं कि "भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके। सम्पूर्ण लोग बे प्रयास समक्त जायं" श्रीर श्राप ही ऐसे २ क्लूष्ट शब्द लिखते है कि फारसीखाओं के अतिरिक्त और लोगो को यूनानी भाषा जान पड़े । हम नहीं जानते कि वे यहा की भाषा किस को ठहराते हैं। कितने लोग कहते हैं हिन्दी उस भाषा का नाम है जिसमें संस्कृत शब्द विशेष हैं श्रीर उद्वेवह भाषा है जिस में फारसी और अरबी शब्दों की-अधिकता हो-हम लोग भी इसी वर्ग के है स्त्रीर सदा स्त्रपने हिंदी ही की उन्नति चाहते है-स्त्राप लोग जानते होंगे कि प्रयाग मे एक यूनीवर्सिटी ऋर्थात प्रधान शिद्धालय नियत कराने के हेतु लोग बड़ा श्रम कर रहे है। बहुतेरों ने इस विषय मे श्रपनी श्रपनी सम्मति प्रकट की है।

परन्तु प्रोम्रेस के सम्पादक को यह बात प्रसन्द नही है। इस विषय पर हम लोग अवकाश के समय अधिक ध्यान देंगे ॥

#### Registered Under Act XX of 1847

## श्रीवल्लभीयसर्वस्व

श्री श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु चरणकनलिमिलिंदमरद । 'चिंतासतानहंतारो यत्पादाबुजरेखव. ॥ स्वीयाना तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः' श्री हरिश्चन्द्र रचित

जिसको हिन्दी भाषा के प्रेमी तथा रसिंकजनों के
मनोविलास के लिये च्रिय-पत्रिका सम्पादक
श्री म॰ कु॰ वा॰ रामदीन सिंह ने
प्रकाशित किया।
खङ्गविलास प्रेस
पटना—''खङ्गविलास'' प्रेस—वाकीपुर
साहबप्रसादसिंह ने मुद्रित किया
१८६२

# श्रीवल्लभीयसर्वस्व

श्री श्री वल्लमाचार्य महाप्रभु चरण कमलमिलिंदमरंद

'चितासंतानहं तारो यत्नादां बुजरेण्व ॥ स्वीयाना तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहर्भुहुः

सर्वस्वपंचकप्रणेता तदीयनामाकित श्रनन्य वीर वैष्णव श्री हरिश्चन्द्र रचित ।

पटना—''खङ्गविलास'' प्रेस—बांकीपुर । साहबप्रसादसिंह ने मुद्रित किया । १८८८

## श्री वल्लभीयसर्वस्व।

दिल्ला में तैल द्व देश में आध्र प्रान्त में आक्रवीं हु जिला में खम्मम काकरिविल्ला ग्राम में ययुर्वेद तैत्तरीय शाखा भारद्वाज गोत्र में महादेव पाल के वश के
ब्राह्मण रहते थे। इसी वश में रामनारायण भट्ट के पुत्र यज्ञनारायण सोमयागी
हुए। ये वेद के अवतार थे इन पर वेद पुष्ठ अव्यन्त ही प्रसन्न रहते थे। जन
इन को वेद में कोई सदेह होता तन स्नान कर के वेद पुष्ठ का ध्यान करते और
वेद पुष्ठ प्रत्यक्ष हो कर संदेह नाश कर देते।

एक बेर मायावादियों ने हंसी से इन से कहा कि आप वेद के अवतार हो तो बकरें से वेद पढ़वावों तब यज्ञनारायण जी ने बकरें की ओर देख कर कहा "मोलु-लाय त्व वेदानुच्चारय" इतना सुनते ही वह बकरा वेद पाठ करने लगा। ऐसे ही दिल्लाण में उनने अनेक चमत्कार दिखाये। ये श्री रामानुजाचार्थ्य मत के बड़े पिएडत थे।

जब यज्ञनारायण जी ने पहला सोमयाग किया तब श्राग्निकुण्ड में से यह शब्द सुन पड़ा कि ऐसे सौ सोमयाग के पीछें भगवान का अवतार होता है। बतीस सोमयाग कर के ये देवलोक पधारे।

इनके पुत्र गङ्गाधर भट्ट सोमयागी साक्षात शिवजी के अप्रवतार थे जिन्हों ने अप्रवस्त स्नान करती समय लोगों को प्रत्यत्व अपने केश में से जल घारा निकलती दिखाई। अष्टाइस सोमयाग कर के ये देवलोक गये।

इनके पुत्र गरापित सोमयागी थे, काशी में पिराइतों की सभा में इन्हों ने गरोश की भाति दरशन दिया ऋौर इसी से सभा में इनका प्रथम पूजन होता था; एक बेर सब प्रसिद्ध नगरों में जाकर शास्त्र का दिग्विजय किया था। तीस यज्ञ कर के में देवलोंक सिधारे।

इनकी तीन स्त्री थीं उन में ज्येष्ट स्त्री के ज्येष्ट पुत्र वल्लम मद्द साद्वात सूर्य्य के स्त्रवतार थे क्यों कि एक बार उन्हों ने यज्ञ करते करते सायकाल की समय प्रहर दिन चढ़े के सूर्य्य की भाति दर्शन दिया था पाच यज्ञ कर के ये भी देवलोक गये।

इनके पुत्र लद्माए भट्ट जी बड़े विद्वान् साचात श्रक्षर ब्रह्म शेष जी के श्रवतार हुए। इन की छोटी ही श्रवस्था में इन के पिता का परलोक हुआ। था इससे इनके मातामह ने लालन पालन कर के इन को विद्या पढ़ाया था। इनकी स्त्री देवकी जी का श्रवतार श्री—इल्लमागारू जी थीं। इनके तीन पुत्र हुए। बड़े भाई का नाम नारायए। भट्ट उपनाम रामकृष्ण भट्ट। ये कुछ दिन पीछे सन्यासी

परिशिष्ट २४१

हो गये तब केशवपुरी नाम पड़ा। यह ऐसे सिद्ध थे कि खड़ाऊ पहिने गङ्गा पर स्थल की भाति चलते थे। मभले श्री महाप्रभुजी श्रार छोटे रामचन्द्र महुजी। ये महाभारी पिएडत थे वेदान्त, मीमासा, व्याकरण काव्य श्रीर साहित्य बहुत श्र्यन्छा जानते थे। लद्मिण भट जी के मातुल विशिष्ट गोत्र के ब्राह्मण श्रपुत्र होने के कारण इन्हें श्रपने घर ले गये थे। कृष्ण कुत्हल गोपाल लीला महाकाव्य इत्यादि कई ग्रन्थ इन्हों ने बनाये है। ये श्री महाभूप जी के विद्या में शिष्य थे श्रीर प्रायः श्रयोध्या में रहते थे। बादी ऐसे भारी थे कि प्रायः उस काल के सब पिएडतों को जीता था यहां तक कि इसी बाद के लाग पर इन को विष्ठ दे दिया।

लद्मण जी के पूर्व पुरुषों ने पञ्चानवे सोमयाग किये थे सो इन्हों ने पाच श्रीर कर के सो पूरे किये । श्रन्त के सोमयज्ञ का श्रारम्भ चैत सुदी ६ सोमवार पुष्य नक्षत्र श्राभिजत योग में संवत् १५३२ में किया । जब यज्ञ समाप्त हुश्रा तो कुएड से यह श्रालीकिक वाणी सुन पड़ी कि तुम्हारे कुल में पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य होगा,यह बानी सुनते ही यज्ञ मं सब को बड़ा श्रानन्द हुश्रा श्रोर लद्मण भट्ट जी ने उसी समय काशों में सवा लक्ष बाह्यण भोजन का सङ्कल्प किया। उसी समय में रायोग से दिव्यण में कुछ यवनों का उपद्रव भी हुश्रा इस्में लद्मण भट्ट जी कटुम्ब को ले कर श्रीर श्रीर बहुत सा द्रव्य साथ ले कर काशी की श्रोर चले।

विदित हो कि श्री लद्दमण भट्ट जी सवत् १५३२ के जैत्र के स्नित में बहुत सा द्रव्य ले कर काशी चले स्नौर काकरवार से सात मिंखल पर भृष्क सार्थक तीर्थ में जहां सर्वतोभद्र कुग्रंड में राजा वरुण ने स्नुपने यज्ञ का स्नवभृतस्तान किया है तीन दिन तक रहे। वहा वैसाख वदी ११ की स्नुर्द्धरात्र को श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामिनी जी सिहत दर्शन दिया स्नौर स्नाज्ञा किया कि जब तुम काशी से लौट कर चम्पारण्य स्नावोगे तब तुम्हारे यहा हमारा प्रागट्य होगा यह स्नाज्ञा कर के एक उपरना, एक तुलसी की माला, एक कठी, दे कर श्री मुख से कहा कि जब बालक हो तब उस को यह उपरना उद्घा देना, यह कठी माला पहना देना स्नौर यह बीड़ा जन्म घोटी में पिला देना। इतना सुनते ही जब लद्दमण मट्ट जी नींद से चोक पड़ तो इन वस्तुस्नों के सिवा स्नौर वहा कुछ न देखा।

लद्दमण भट्ट जी भीमरथी, उज्जैन, पुष्कर इत्यादि तीर्थ होते हुए प्रयाग त्र्याये। वहा भारद्वाज ऋषि के ज्ञाश्रम में ज्ञाकाशवाणी हुई कि तुम हमारे गोत्र में धन्य हो जिस के घर साचात पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य होगा।

प्रयाग से भट्ट जी काशी आये। वहा गगा स्नान काशी विश्वेश्वर का दर्शन कर के एक स्थान ले कर उतरे और वेद का पारायण अग्निहोल और ब्राह्मण भोजन प्रारम किया और थोडे दिनों में सवा लाख ब्राह्मण भोजन समाप्त किया। इसी समय में दिल्ली के यवन राज्य में मुगलों और पठानों के विरोध के कारण बड़ा उपद्रव उठा श्रीर भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रान्त में चारों श्रोर हल चल पड़ गई । लोग नगर छोड़ र कर इघर उघर चले गये श्रीर लहमण भट्ट जी के लोग भी काशी कुटुम्ब लेकर दक्षिण की श्रोर चले सो जब चम्पारण्य पहुंचे तब शके १४०० संवत् १५३५ वैसाख सुदी ११ रिववार को श्री इल्लमगारू जी का सात महीने का गर्भ श्राव हुश्रा सो माता जी ने केले के पत्ते में वह गर्भ लपेट कर शमी के खोढरे में रख दिया। यहां से ये लोग चोड़ा नगर में गये श्रीर वहां सुना कि देशोपद्रव सब शात हो गया यहां एक रात्रि निवास कर के जब लह्मण भट्ट जी फिर काशी की श्रोर फिरे तो उसी शमी के बुक्ष के नीचे चालीस हाथ लबे चौड़े श्राग्न कुण्ड में बालक खेलता देखा। श्री इल्लमगारू जी के स्तन से दूध की धारा उस समय निकली सो श्री महाप्रभु जी के मुखारविद में पड़ी। तब श्री लह्मण भट्ट जी ने वेदमन्त्र से श्रीर माता जी ने श्रपनी भाषा में श्राग्न श्रीर वक्षण की स्तुति किया श्रीर श्रान्न ने इल्लमगारू को मार्ग दिया। माता जी ने बड़े श्रानंद श्रीर वात्सल्य से पुत्र को गोद में उठा लिया। उस समय श्राकाश से पुष्प बृष्टि हुई श्रीर देवताश्रो ने प्रत्यत्त हो कर जै वै कार किया। सब के चित्त में श्राकरमात नन्द महोत्सव के श्रानन्द का श्राविर्माव हुश्रा।

में अकरमात नन्द महोत्सव के आनन्द का आविर्माव हुआ। श्री लद्मण भट्ट जी बालक को लेकर काशी आए और श्री ठाकुर जी की आजा प्रमाण कर्टी, माला, उपरना और बीड़ा श्री महाप्रभु जी को दिया। तैत-रीय शाखा के अनुसार नामकरणादिक सब संस्कार बड़े आनन्द से हुए और जब श्री इल्लमगारू जी का चरण स्पर्श किया और स्त्रियों सहित माता जी की गोंद ही में श्री महाप्रभु जी का चरण स्पर्श किया और स्त्रियों सहित माता जी के बरदान मागने पर जल में से शब्द सुन पड़ा कि तुम्हारा पुत्र सब बादियों को जीतेगा।

श्रथ जन्मपत्री।

स्वस्ति श्री मन्तृपति विक्रमार्क राज्याव्दे १५३५ शाके १४०० वैसाखे मारे कृष्णपद्मे तिथी १० रिववासरे घ० १६ प० १४ परत्र ११ तिथी धिनष्टा नक्षत्रे घ० ३८ प० ४६ शुभयोगे घ० ३८ प० २ ववकर्णे श्री सूर्योदयात् इष्ट घ० ३७ प० ४२ बृक्षिक लग्नोदये श्री लद्ममण् भट्ट पत्नी पुत्ररत्नमजीजनत् ।



सूर्यं ०।२।२।२।११ लग्न ७।१०।३१ दिनमान ३०।१८ रात्रिमान २६।
३२। एक बार श्री इल्लमगारू जी को त्रजयात्रा की इच्छा हुई श्रीर श्रापने श्रपने पित से निवेदन किया कि कृपापूर्वक त्रज चिलये परन्तु भट्ट जी ने कहा कि पुत्र का यज्ञोपवीत कर के चलेगे। यद्यपि इल्लमगारू जी ने पित की श्राज्ञा का तुरन्त उत्तर नहीं दिया तथापि त्रजयात्रा की श्रापकी बड़ी ही इच्छा थी यहां तक कि एक बेर श्री महाप्रभु जी को गोद में लिये श्राप बैठी थीं सो त्रज का स्मरण कर के उन के नेत्रों में जल भर श्राया। सर्वान्तरज्ञामी श्री महाप्रभु जी ने माता की इच्छा पूर्ण करने को जम्हाई लिया श्रीर मुखारविन्द में चौरासी कोस त्रज का दर्शन कराया। श्री इल्लमगारू जी को यह देख कर बड़ा ही श्राश्चर्य हुन्ना श्रीर श्रापने लद्मण मट्ट जी से सब वृत्तान्त कहा। मट्ट जी ने कहा कि एक बेर हम श्राग्निशाला में भूमि पर शयन करते थे तब श्राग्निन स्वप्न में हम से श्राज्ञा किया कि तुम इस बालक के विषय में सदेह मत करना सो यह बालक श्रालीकिक साज्ञात नारायण का स्वरूप है।

एक बेर श्री विश्वनाथ जी ने यह विचार किया कि श्री ठाकर जी ने हम को तो माया मत फैलाने की आजा दिया है और आप अपने संप्रदाय फैलाने को क्यो प्रगट हर है इस से एक बेर दर्शन तो करना चाहिये कि आपने कैसा वेष लिया है श्रीर क्या इच्छा है। यह विचार कर योगी बन कर एक सोने का बधनहां हाथ में लेकर श्री लद्दमण भट्ट जी के द्वार पर ब्राये। श्री महाप्रभु जी उस समय अप्रयन्त रुदन करने लगे श्रीर कोई प्रकार से चुप न हो । तब लद्दमण भट्ट जी ने अपने पास बैठे हुये ज्योतिषियों से पूछा कि आज कल बालक के प्रह कैसे है ब्राह्मणो ने उत्तर दिया कि ग्रह तो श्रच्छे हैं परन्तु एक वघनहां इस के गले मैं पड़ा रहे तो अञ्छा है। श्री लदमण भटट जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा किया कि श्चभी बघनहा मोल ले कर सोने से मढाकर पोहवा लाग्रो शिष्य लोग जैसे ही बाहर निकले वैसे ही देखा कि एक योगी बघनहां लिये खड़ा है। बड़े हर्ष से शिष्य लोग योगी को भीतर ले गये। श्री महादेव जी ने श्री महाप्रमु जी को कठला पहना कर पूछा "भगवान कोय वेषः" श्री महाप्रभु जी ने उसी चूण उत्तर दिया 'सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति" यह सन कर सब लोगो को बडा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे बालक के मुख से शब्द स्पष्ट श्रीर फिर सस्कृत कैसे निकला। किसी ने कहा योगी बड़े सिद्ध है किसी ने कहा नहीं बालक ही बड़ा प्रतापी है। उस पीछे श्री महादेव जी कई बेर योगी के वेष में खिलोना लेकर प्रायः मिलने को आते थे।

संवत् १५४० चैत्र बदी ६ द्रार्थीत् श्री रामनवमी इतवार को लद्दमण भट्ट जी ने वेद विधि से स्नाप का यज्ञोपवीत किया सोरोजी नामक प्रसिद्ध बाराह होत्र मे केशवानन्द नाम के एक बड़े सिद्ध योगी वैष्ण्व सप्रदाय के थे सो जब श्री महाप्रभु जी का चम्पारण्य में प्रागट्य हुन्ना उसी समय उन्हों ने ऋपने शिष्यों से कहा कि इस समय पृथ्वी पर कहीं पुरुपोत्तम का ग्रवतार हुन्ना है उन के सेवकों में से कृष्ण्दास मेंघन नामक एक सेवक थे सो वह गुरु का बचन सुनते ही यह विचार कर के घूमने निकले कि जो पुरुषोत्तम का प्रागट्य कहीं हुन्ना होगा दरशन ही होगे। श्रीर जो हम को नाम लेकर पुकारेगा उसी को हम पुरुषोत्तम जानेगे यह कृष्ण्टास मेंघन फिरते फिरते श्री लच्नमण भट्ट जी के घर गये तो उन को देखते ही महाप्रभु जी ने श्राज्ञा किया ''कृष्ण्ण्यास तू श्रायो'' इन्हों ने दर्ण्डवत कर के उत्तर दिया ''जै में श्रायो'' श्रीर एक श्रगूठी श्री महाप्रभु जी के यज्ञोपवीत मिन्ना में दी श्रीर तब ये श्राजन्म श्रीरम्भ जी के साथ ही रहे।

उपनोत धारण करने के पहरो श्रीर पीछे जब श्राप लेलते थे तो ब्राह्मण के लडको को शिष्य बनाते श्रीर श्राप गुरु बन कर उपदेश करते।

लद्दमण भट्ट जी के घर के पास सगुनदास नामक ढाढी रहते थे उन को श्री महाप्रभु जी के दर्शन साजात पूर्ण पुरुपोत्तम के होय इस्पे उन का नेम था कि नित्य आप का दर्शन कर के तब जल पीते। तो जब श्री महाप्रभु जी चरणा-रिवेंद से चलने लगे तब आप उन के घर पधार कर दर्शन देते सो एक दिन श्री लद्दमण भट्ट जी ने आप से आजा किया कि श्रूह के घर आप मत पधारा करो इस पर श्री महाप्रभु जी ने यह वाक्य पढा ''िक्स वेश्या तथा श्रूहा तेपि याति पराङ्गिति'' यह सुन कर लद्दमण भट जी ने श्री महाप्रभु जी को सगुनदास जी के यहा जाने की आजा दिया।

यज्ञोपवीत के पीछे श्री महाप्रभु जी को लद्दमण भट्ट जी घर ही में वेद पढ़ाते थे परन्तु श्राप की बुद्धि बड़ी तीद्दण थी इस हेतु श्रसाढ़ सुदी र पुष्यार्क योग में माध्वानन्द स्वामी के यहा लद्दमण भट्ट जी ने श्राप को पढ़ने को बैठाया सो चार ही महीने में चारो वेद, छ्वो शास्त्र पढ़ कर सब को बड़ा श्रारचर्य उत्पन्न किया, गुरुद्दिणा में माध्वानन्द स्वामी ने श्री ठाकुर जी की सेवा मागी तब श्राप ने श्राज्ञा किया कि जब श्री नाथ जी को प्रगट करेगे तब श्राप को सेवा देगे। इन्हीं को श्रीर प्रन्थों में माध्वेन्द्र पुरी कर के लिखा है श्रीर ये मध्य साप्रदाय के श्राचार्य्य थे। श्रीर विद्याविलास मटाचार्य्य से श्राप ने न्याय पातञ्जल श्रीर काव्य पढ़ा। श्री महाप्रभु जी की विद्या देख कर के लद्दमण भट्ट जी को फिर सन्देह हुश्रा परन्तु श्री ठाकुरजी ने स्वप्न पुनर्दर्शन दे कर वह सन्देह निवृत्ति कर दिया। हुश्रा यही माधवेन्द्रपुरी श्री कृष्ण चैतन्य के मन्त्र गुरू है श्रीर इसी कारण श्री महाप्रभु जी श्रीर श्री कृष्ण चैतन्य से मत्र भाव था श्रीर श्राप ने उन को श्री गोव-र्द्धन की कन्दरा से ला कर कृष्ण प्रेमामृत ग्रन्थ दिया था श्रीर ऐसे ही निम्मार्क

सम्प्रदाय के त्राचार्य्य केशव काश्मीरी जी से भी त्राप का बड़ा संग रहता था। विदित हो कि नैतन्य सम्प्रदाय के प्रन्थ वृहद्गौर गणोहेश दीपिका ने श्री महाप्रभु जी को चौसठ महानुभावों की गिनती में त्रानन्त सहिता के ७५वे त्राध्याय के प्रमाण से श्री शुकदेव जी का त्रावतार लिखा है।

एक समय श्री लद्भाग भट्ट जी ने मायावादी सन्यासियों को श्रपने घर भोजन को बलाया था सो श्री महाप्रभु जी ने ऐसा शास्त्रार्थ उठाया जिस्से मायावाद का खरडन न होय तब लच्चमरा भट्ट जी ने कहा जो अपने घर आवे उस का अपमान नहीं करना इस्से स्राप ने उन से शास्त्रार्थ नहीं किया पर वैष्णव धर्म प्रचार की त्र्याप को ऐसी उत्कंठा थी काशी में जहा शस्त्रार्थ होता वहा श्राप जाते श्रीर वैष्णव मत का मण्डन ग्रीर ग्रन्य मत का खण्डन करते यहा तक कि लद्मण भट्ट जी के पास लोग उरहना देने ब्राते कि ब्राप के पुत्र ने भरी सभा में हमारा ऋपमान किया, तब लच्मण भटट जी ऋाप को निपेध करते तब जिन परिडतो से त्राप निपेध करते उन परिडतो से शास्त्रार्थ न करते उस काल में विश्वनाथ के सभामग्डप में पांग्डतों की सभा नित्य होती थी श्रीर वे लोग एक जात पर निर्णय कर के तब उठते थे। सो श्री महाप्रभ जी उस सभा स्थान की भीति पर एक श्लोक नित्य लिख त्राते न्त्रीर जब पिएडत लोग उस का एक दिन मैं निर्णय करते तो दूसरे दिन दूसरे श्लोक से उन का सब खरिडत हो जाता ऐसे ही तीस दिन तक स्रापने यह खेल खेला स्रीर उसी से पत्रावलम्बन प्रन्थ बन गया । एक प्रसंग यह भी है कि स्त्राप से बहत से परिडत शास्त्रार्थ करने को त्राते थे त्रीर समय बहुत थोड़ा था इस लिए त्राप ने पत्रावलम्बन प्रनथ कर के बिश्वेसर के द्वार पर चिपका दिया था, श्रीर नगर मै चारो ह्योर ह्योर विश्वनाथ के द्वार पर भी डगड़ुगी फेर टी थी कि जिस को इम से शास्त्रार्थ करना हो वह पहले जा कर वह पत्र देख ले। यह सन कर जो परिडत वह पत्र देखने जाते वह सब ग्रापने प्रष्ण का उत्तर पा कर चले जाते श्रीर इसी से पत्रावलम्बन ग्रन्थ बना ।

श्री लच्मण जी को श्री महाप्रभु जी के इस घोर शास्त्रार्थ करने से बड़ा चोम हुआ श्रीर श्रपने वात्सल्य भाव से यह सोचा कि ऐसा न हो कि द्वेष कर के जादू से कोई पिएडत हमारे पुत्र को मार डाले यह विचार कर आप ने देश जाने का मनोरथ किया क्यों कि, बारह वर्ष की काशी में रहने की आप की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई थी। यह सब बात विचार कर आप सकुदुम्ब काशी से दिख्ण की श्रोर चले।

वहां से सात मंजिल पर यह सुन कर कि विष्णुस्वामी संप्रदाय के कोई परिखत लद्मण भट्ट जी अपने पुत्र सहित काशी में अनेक परिखतों को जीत कर यहां अ।ते हैं, बहुत से परिखत मिल कर एक साथ लद्मण भट्ट जी के डेरे पर शास्त्रार्थ

करने गये त्रौर जब श्री महाप्रभु जी ने उन के। शास्त्रार्थ में जीता तब लद्दमण भट्ट जी ने प्रसन्न हो कर कहा कि बरदान मागो तब त्राप ने दो बरदान मागे प्रथम तो यह कि त्राप हम को शास्त्रार्थ करने जाने से रोको मत त्रौर दूसरे यह कि शास्त्रार्थ में कोई हमारा तेज पराभव न कर सके। लद्दमण भट्ट जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दोनों वरदान दिए।

लद्मण भट्ट् जी साचात् पूर्ण पुरुषोत्तम के धाम श्रक्षर ब्रह्म शेष जी के स्व-रूप है, इस से श्राप को त्रिकाल का ज्ञान है सो जब श्रापने श्रपना प्रयाण समय निकट जाना तब काकरवार से बड़े पुत्र राम कृष्ण भट्ट् जी को बाला जी में बुलाया श्रीर वहीं श्रापने डेरा किया पुत्रों को श्रनेक शिच्चा देकर राम कृष्ण भट्ट् जी को श्री यज्ञनारायण के समय के श्री रामचन्द्र जी पधराय दिए श्रीर कहा कि देश में जाकर सब गाव श्रीर पर श्रादि पर श्रिवकार श्रीर वेह्मिनाटितेलज्ज जाति की प्रथा श्रीर श्रपने कुल श्रनुसार सब धर्म गालन करों। ऐसे ही श्री यज्ञनारायण भट्ट के 'समय के एक शालिग्राम जी श्रीर मदनमोहन जी श्री महाप्रभु जी को देकर कहा कि श्राप श्राचार्य्य होकर पृथ्वी में दिग्वजय कर के वैष्णव मत प्रचार करो श्रीर छोटे पुत्र रामचन्द्र जी को जिनका काशी में जन्म हुग्रा था श्रपने मातामह को सब स्थावर जङ्गम सपित दिया # श्रीर श्री महाप्रभु जी के ग्यारह वर्ष की श्रवस्था में लद्मण बाला जी का श्रद्धार करते करते शरीर समेत उन के स्वरूप में लय हो गए। उन के पुत्रों ने लद्धमण भट्ट जी के वस्त्र का लोकिक सस्कार बड़ी धूम धाम से किया श्रीर श्री महाप्रभु जी ने एक तक यथाशास्त्र विहित सब रीति का बरताव किया।

काशो मे वैष्ण्व तन्त्र, शैव तन्त्र, कौमारिल प्राभाकर मोङ्गल इत्यादि मत के प्रन्थ श्रौर शैव, पाशुपत, कालामुख, श्रघोर, ये चार शैव संप्रदाय के प्रन्थ नहीं

<sup>\*</sup> ये रामचन्द्र मह बड़े पिएडत थे। गोपाल लीला महाकाव्य, कृष्ण कुत्-हल श्रीर श्रगार वेदान्त ये तीन ग्रन्थ इन के मिलते हैं। श्रयोध्या में ये रहते थे श्रीर श्री महाप्रभु जी को विद्या गुरू कर के मानते थे वैष्णव दीक्षा श्री महाप्रभु जी से इन्हों ने पाई थी कि नहीं इस में संदेह है। श्रीर राम कृष्ण भट्ट जी कुछ दिन पीछे सन्यासी होकर केशव पुरी नाम से खड़ाऊ पहन कर जल पर चलने वाले बड़े सिद्ध विख्यात हुए। इन लोगों के समकाल के प्रसिद्ध पिएडत ये थे, मध्व मत में व्यासतीर्थ, निम्बार्क मत में केशव भट्ट, रामानुज मत में ताताचार्य्य श्रीर व्यङ्गटाध्वरि, शंकर मत में श्रानद गिरि, रमानों में वा श्रन्य मत में मुकुंदा-नंद केवलानंद माधवानद, बरदान के महन्त इस्त श्रङ्गार श्रीर रङ्गनाथ जी के महन्त श्रानन्दराम।

मिलते ये इस हेत दिल्ला के सरस्वती भएडार में जाकर इन ग्रन्थों को म्रापने अवलोकन किया श्रीर वेद की १६ शाखा की संहिता ब्राह्मण इत्यादिक कएठाग्र किया। फिर जब इल्लमगारू जी पित के हेत विलाप करती तब ग्राप को दुख होता इस्से श्री बाला जी ने स्वप्न में इल्लमगारू जी को विलाप करने का निषेध किया।

जब श्राप को पृथ्वी परिक्रमा की इच्छा हुई तब मातृचरण को श्रपने मामा के पास पहुचाने को श्राप विद्या नगर पधारे श्रीर मार्ग में श्रपने श्रन्तरङ्ग दामो-दर दासजी को सेवक किया।

विद्या नगर में राजा \* कृष्णदेव के यहा आचार्य्य के मामा रगनाथ विद्या भूषण दानाध्यद्य थे श्री महाप्रभु जी अपने मामा के घर उतरे श्रीर वही यह सुना कि राजा कृष्णदेव की सभा में श्राज कल नित्त मत मतातर का बाद होता है यह सुन कर के श्रापने इच्छा किया की हम भी चलेगे दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान

\* राजा कृष्णदेव की बसपरम्परा यो है। पाएड बस मे चन्द्र बीज राजा के दो पुत्र थे 'बड़ा मेरु छोटा नन्दि नन्दि को भूतनन्दि उसको नन्दिल । नन्दिल के दो पत्र शेशनन्दि श्रौर यशोनन्दि । इन दोनो को चौदह पुत्र थे जिनको श्रमित्र श्रीर दर्मित्र नामक दो भाई राजाश्रो ने जीत लिया । इन में से सात भाई दिव्य गये जिन में से निन्दराज ने नन्दपुर वा रगोला बसाया (१०३० ई०) उन के बंश में, फिर चाल्रक्य राज ( १०७६ ई०), विजयराज जिन्होने विजय नगर बसाया ( १११८ ). विमलराज ( ११५८ ). नरसिंघ देव जो बडा प्रसिद्ध हुआ ( ११८० ), रामदेव ( १२४६ ) श्लीर भूपराज ( १२७४ ) भूपराज ऋपुत्र था इससे इसने अपने निकटस्थ गोत्रज बीर बुक्कराय को गोद लिया। बीर बुक्कराय ( १३२४ ) की सभा में सायन के बड़े भाई माधवाचार्य्य ( विद्याराय ) बड़े पिएडत थे श्रीर इन्हों ने वेदों पर भाष्य किया है श्रीर श्रनेक प्रन्थ बनाये हैं। वीर बुक्कराय की सभा में कई बिलायत के लोग आये थे। इन के हविहर राय ( १३६३ ) उन के देवराज ( १३६७ ) विजय राज ( १४१४ ), श्रीर उनके -पुम्हरदेव ( १४२८ ) । पुराहरदेव को श्री रङ्कराज ने जीत कर श्रापने पुत्र राम-चन्द्र राय को (१४५०) राजा बनाया । उन के नृसिंह राय (१४७३), फिर बीर नृसिंह राय (१४६०) उन के अच्युतराय और उन के पुत्र कृष्णदेव राय० राजा कृष्णादेव ने सं० १५७० तक ( १५२४ ई० ) राज्य किया और गुज-रात जय किया श्रौर मुसलमानो से लड़े । गजा कृष्णदेव के सेनापति नार्ग नायक ने मधुरा जीत कर राज्य स्थापन किया जो १६ पीढ़ी तक रहा। इन के रामराज हए जो निजामशाह श्रौर इमदादुल मुल्क की लड़ाई में मारे गए उन के पीछे संध्या होम कर के ब्रह्मचार का भेष कर श्राप राजा के सभा में पघारे । इन का दर्शन पाते ही सब सभा तेजोहत हो गई श्रीर राजा कृष्ण्देवराय ने बड़े श्रादर से इन को बैठाया । तब श्रापने राजा से सभा का वृत्तान्त पूछा राजा ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि श्राज छ महीने से सब मत मतान्तर के पिखतों से यहां शास्त्रार्थ हो रहा है सो माया मतवालों को श्रब तक किसी ने जीता नहीं है । यह सुन कर श्राप ने पिखतों से प्रश्न किया श्रीर शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुश्रा । चौदह दिन तक तत्व विचार में । बारह दिन स्थानवटादेश इस सूत्र से श्रारम्भ हो कर व्याकरण में । श्रीर एक दिन जैन बौद्ध शास्त्र विचार में इस तरह सब मिलाकर सत्ताइस दिन शास्त्रार्थ हुश्रा श्रीर जितने वादी सभा में उपस्थित थे सब निरुत्तर हुए । तब राजा ने सब पिखतों से जयपत्र लिखवा कर उन पर श्रपनी मुहर करके उनको दिया श्रीर सब पिखतों श्रीर मत के श्राचार्यों ने मिल कर श्राचार्य्य पदवी से महाप्रमु जी को पुकारा । राजा कृष्ण देव ने कनकाभिषेक से श्राप की पूजा किया श्रीर सपरिवार शरण श्राकर सेवक हुशा । इस स श्रीपेक के सोने को श्री महाप्रमु जी ने दीन

श्री रङ्गराज, त्रिमल्लराज, बीरसघ पितराज द्वितीय श्री रङ्गराज, रामदेवराय, व्यङ्गटपितराय, द्वितीय—तृमधराय, द्वितीय रामदेवराय श्रीर द्वितीय व्यङ्गट मुगलों से हार कर चन्द्रदेविगिर में बसे। इन के पुत्र रामराय उन को हरिदास (१६६३), चक्रदास (१७०४), त्रिम्मदास (१७२१) रामराय (१७३४), गोपालराव, व्यङ्गटपति त्रिमल्लराय, बीर व्यङ्गटपित श्रीर रामदेव राय क्रम से राज। हुए। इस वश के श्रन्तिम राजा रामदेव राय जिनको स० १८७५ (१८२१) ई० में टीपू सुलतान ने मार कर राज्य नाश कर दिया।

<sup>\*</sup> विद्या नगर के, कृष्णगढ़ के श्रोर नवानगर के राजा उसी काल से इस मत के सेवक होते श्राते हैं किंतु विद्या नगर का वश श्रव नहीं रहा उस काल में दिक्क्ण प्रान्त के सब राज्य बने हुए थे। विद्यानगर जाने के पृद्व श्राप हेमाचल गोश्रा हत्यादि होते हुए चोड़ा गये थे। चोड़ा के राजा ने एक प्रम्पन श्रीर दो प्यादा साथ देकर श्राचार्य्य को विद्यानगर पहुंचवाया था। यहा पर एक बात श्रीर जानने के योग्य है कि श्री महाप्रमु जी विद्यानगर की सभा में श्री विष्णुस्वामी की गद्दी पर विराजे। इसी समय श्री बिल्वमङ्गल जी ने श्री विष्णुस्वामि के रहस्य श्रीर मतमेद सब श्राप को देख तिलक किया। यह भी जनश्रुति है कि श्री महाप्रमु जी ने सभा में योग बल से श्रपना कमडलु फेंका जो सूर्य्य का सा सभा में प्रकाश किया। तदनन्तर श्राप सभा में गये।

ब्राह्मणों को बाट दिया और अनेक ब्राह्मण के लड़कों के यशोपवीत और लड़िक्यों के विवाह और अनेक का ऋण शोधन इस से हुआ। इस सुवर्ण के सिवा एक याली भर कर मुहर राजा ने आपकों मेट किया था जिस में से सात मुहर आप ने अज़ीकार कर के उसका श्री नाथ जी का नू पुर बनाया। फिर राजा को और वहां के अनेक ब्राह्मणों बृहरपित सब बाजपेय आदि यश और अनेक महादान कराया उस से जो द्रव्य एकत्र हुआ उस का तीन भाग किया। एक भाग से श्री विद्वल नाथ जी की किट मेखला बनी दूसरे भाग से पिता का ऋण शोधन किया और तीसरे भाग को करणीय यश के व्यय निर्वाहार्थ माता को सौप दिया। और अनेक दिन तक शान मिक्त वैराग्य यशादि धम्में का उपदेश करते आप विद्या नगर में विराज।

कुछ दिन तक विद्यानगर में निवास करने के उपरान्त माता से त्राज्ञा लेकर पृथ्वी परिक्रमा करने को सवत १५४८ वैशाख बढी २ को आप नगर से बाहर चले । उस समय ब्रह्मचर्य्य वत के कारण सीच्चा हुन्चा वन्त्र नहीं पहरते थे इस से घोती उपरना पहन कर दड कमडल छत्र श्रीर पादुका घारण किए हुए श्राप चलते थे। (इसी ब्रह्मचर्य्य के दंड धारण पर भ्रम से बहुत से मूर्ज ब्राह्मेप करते हैं कि श्री बल्लभाचार्य्य पहले दंडी थे फिर ग्रहस्थ हुए ) दामोदरदास श्रीर कृष्णदास ये दो सेवक स्त्राप के साथ थे। पहले भीमरथी के तट पर पएडरपुर में स्राप् वहा सप्ताह परायण कर के बैठक स्थापित किया। ( स्रागे जिस तीर्थ के वर्र्यान में पा॰ बै॰ स्था॰ यह सकेत देखो वहा समभो कि परायण कर के बैठक स्थान किया ) फिर नासिक बांबक पद्भवटी गोदावरी तीर्थ मे आये वहा त्रयाह पा॰ बै॰ स्था॰ वहा से उज्जयिनी में त्राये वहा सिप्रा श्रीर श्रङ्गपात कुएड ( जिस में भगवान जब सान्दीपनी जी के यहा पढ़ते थे तब पटिया घोते थे ) में स्नान कर के महाकालेश्वर का दर्शन कर के नगर से बाहर एक पीपल की डाल गांड कर उस पर कमएड क्रु का जल आप ने छिड़ का जिस से वह तत् च्यात् एक वृद्ध हो गया श्रौर उस के नीचे सप्ताह पा० बै० स्था० (यह पीपल का वृद्ध ग्रद्यापि चर्चमान है) वहां से पुष्कर जी की यात्रा कर स्त्राप ब्रज की ८४ कोस की परिक्रमा करने हेतु संवत् १५४८ के भाद्र पद कृष्णाष्टमी ऋर्थात् जन्माष्टमी के दिन श्री गोकुल में पंचारे । तब श्री नाथ जी के। यमुना जल में कीड़ा करते देख श्राप भी उन के समीप जाने लगे, तब तो श्री नाथ जी गिरिराज ऊपर श्राए वहां भी न्त्राप उन के पीछे पीछे गये, इसी से श्री भगवान ने प्रसन्न हो यह बरदान दिया (क "यावत जमुना जी मै गंगा जल रहेगा तावत् तुमारी सम्प्रदाय अचल रहेगी" धेसा कह कर श्री नाथ जी अन्तरध्यान हो गए । तब आप जिस मार्ग से ,पूर्व मे

ऐसा # चिन्ह किया है।

२५० भारतेंद्र के निबध

गए थे पूर्व गत मार्ग से आ अपने व्याकुल शिष्यों से मिल कर आसन पर आए !

तदनन्तर श्री ब्राचार्य जी महाप्रभु जी बज की यात्रा करने चले, और उस का ैनिर्णय कर के श्रनुक्रम से वर्णन किया है। श्रौर जिस स्थल मे श्राप ने श्री मद्भागवत का पारायण कर बैठके नियत की है जो अद्य पर्यन्त प्रसिद्ध है उस जगे

#### चन्द्रास्त

### त्रर्थात् श्री मान कवि शिरोमणि भारत भूषण भारतेन्दु श्री हरिश्रन्द्र का सत्यलोक गमन ।

श्रद्य निराधाराऽभृद्दिव गते श्री इरिश्चन्द्रे । भारतघरा विशेषादभाग्यरूपा महोदयाग्रेन्द्रे ॥

> श्रतिशय दुःखित व्यास रामशङ्कर शम्मी लिखित

श्चमीरसिंह द्वारा बनारस हरिप्रकाश यंत्रालय में मुद्रित हुन्ना०

> १**८८५** बिना मूल्य बंटता है

ग्रनर्थ ! ग्रनर्थ !! ग्रनर्थ !!! सबसे ग्रधिक ग्रनर्थ०

श्राज हम को इस के प्रकाशित करने में श्रात्यन्त शोक होता है श्रीर कलेजा मुह को श्राता है कि हम लोगों के प्रेमास्पद, भारत के सच्चे हितैषी श्रीर श्रायों के श्रुमिवन्तक श्रीमान भारतभूषण भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द्रजी कल मगल की श्रमगल रात्रि में ६ बज के ४५ मिनट पर इस श्रमित्य संसार से विरक्त हो हम लोगों को छोड़ कर परमपद को प्राप्त हुए ० उन की इस श्रकाल मृत्यु से जो श्रसीम दुःख हुश्रा उसे हम किसी भाति से प्रकट नहीं कर सकते क्यों कि यह वह दुसह दुःख है कि जिसके वर्णन करने से हमारी छाती तो फटती ही है वरश्च लेखनी का हृदय भी तिदीर्ण होता जाता है श्रीर वह सहस्र धारा से श्रभुपात करती है ०

हा ! जिस प्राण प्यारे हरिश्चन्द्र के साथ सदा विहार करते थे ऋौर जिसके चन्द्रमुख दर्शन मात्र से हृदय कुमुद विकसित होता था उसे ख्राज हम लोग देखने को भी तरसते है ० जिसके भरोसे पर इम लोग निश्चिन्त बैठे रहते थे श्रीर पूरा विश्वास रखते थे वही ब्राज हमको घोखा दे गया ० हा ! जिस हरिश्चन्द्र को हम त्रपना समभते थे उसको हमारी सध तक न रही ० हरिश्चन्द्र ! तम तो बडे कोमल स्वभाव के थे परन्तु इस समय तम इतने कठोर क्यों हो गये ? तम को तो राह चलते भी किसी का रोना अञ्चा नहीं लगता था सो अब मारे भारतवर्ष का रोना कैसे सह सकोगे • प्यारे ! कहो तो. दया जो सदा छाया सी तुम्हारे साथ रही मो इस समय कहा गई ० प्रेम जो तुम्हारा एकमात्र वत था उसे इस बेला कहा रख छोड़ा है जो तुम्हारे सच्चे प्रेमो विलत्ता रहे है ० हे देशाभिमानी हरिश्चन्द्र ! तुम्हारा देशाभिमान किथर गया जो तुम ऋपने देश की पूरी उन्नति किये बिना इसे स्रनाथ छोड कर चल दिये ० तुम्हारा हिन्दी का स्नाग्रह क्या हुस्रा, स्रभी तो वह दिन भी नहीं ऋषि थे जो हिन्दी का मली भाति प्रचार हो गया होता. फिर ऋष को इतनी जल्दी क्या थी जो इसका साथ ऐसी ऋध्री ऋवस्था में छोड़ा ॰ हे परमेश्वर, तुने स्त्राज क्या किया. तेरे यहा कमी क्या थी जो तुने हमारी महानिधि छीन ली ॰ जो कही कि वह तुम्हारे भक्त थे तो क्या न्याय यही है कि स्रपने सुख के लिये भक्त के भक्तों को दुख दो ० अपरे मौत निगोड़ी तुम्के मौत भी न आई जो मेरे प्यारे का प्राण छोडती ० ऋरे दुर्दैंव. क्या तेरा पराक्रम यही जो हतभाग्य भारत को यह दिन दिखलाया ० हाय ! ऋाज हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य सर्य श्रस्त हो गया, काशी का मानस्तम्म ट्रट गया श्रीर हिन्दुश्रो का बल जाता रहा ० यह एक ऐसा त्राकस्मिक वज्रपात हुन्ना कि जिस के त्राघात से सब का हृदय चर्ण हो गया ० हा । अब ऐसा कौन है जो अपने बन्धुओं को अपने देश की भलाई करने की राह बतलावैगा श्रीर तन, मन, घन से उनमें सुमित श्रीर श्रच्छे उपदेशों के फैलाने का यत्न करैगा ० अभागिनी हिन्दी के भएडार को अपने उत्तमोत्तम लेख द्वारा कौन पुष्ट करेगा ऋौर साधारण लोगो में विद्या की रुचि बढाने के लिये नाना प्रकार के सामाजिक लेख लिख कर उन का उत्साह कौन बढावैगा ॰ ग्रपनी सुधामयी वाणी से हम लोगो की ऋाशा बेलि कौन बढावैगा ० ऋौर हा ! काव्याऽमृत पान करा के हमारी त्र्यात्मा को कौन पृष्ट करैगा ० मेरे प्रागाप्यारे ! त्रवसर पडने पर हमारे त्रार्थ धर्म की रद्या करने के लिये कौन त्रागे होगा त्र<u>ौर</u> दीनोद्धार की श्रद्धा किसको होगी ० यों तो श्रार्य जाति को जब कोई संकट उपस्थित होता था तो वे तुम्हारे समीप दौड़े जाते थे पर स्त्रव किस की शरण जायंगे ॰ शोक का विषय है कि द्वमने इन में से एक पर भी ध्यान न दिया श्रीर हम लोगो को निरवलम्ब छोड़ गये ० प्रियतम हरिश्चन्द्र ! स्त्रांच तुम्हारे न रहने ही से काशी में उदासी छा रही है और सब लोगों का अंतःकरण परम दुःखित हो रहा है ० तम को वह मोहन मन्त्र याद था कि जिससे सारे ससार को अपने

वश में कर लिया था ॰ पर हा ! ब्राज एक तम्हारे चले जाने से सारा भारतवर्ष ही नहीं, किन्तु यूरोप, अमेरिका इत्यादि के लोग भी शोकप्रस्त होंगे यद्यपि तुम कहने को इस संसार में नहीं हो,परन्तु तुम्हारी वह ऋच्चय कीर्ति है कि जो इस ससार-में उस समय तक बनी रहैगी कि जब लो हिन्दी भाषा श्रीर नागरी श्रक्षरों का लोप न होगा ॰ प्यारे ! तम तो वहा भी ऐसे ही त्रादर को प्राप्त होगे पर बिला मौत हम लोग मारे गये ० ऋस्तु ! परमेश्वर की जो इच्छा ० ऋाप की ऋात्मा को सुख तथा ऋखड स्वर्गवास हो, पर देखना ऋपने दीन मित्र तथा गरीव भारतवर्ष को भूलना मत ० ऋव सिवा इस के रह क्या गया है कि इम लोग उन के उपकारो को याद कर के ब्रास, बहावै, इस लिये यहा पर अ। ज थोड़ा सा उन का चरित प्रकाशित करता हू, चित्त स्वस्थ होने पर पूरा जीवन-चरित छापू गा क्यो कि वह स्वय भविष्य वाणी कर गये है कि "कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि २ पाछ प्यारे हरिश्चन्द्र की कहानी रह जायगी ०"

प्यारे के वियोग से नितान्त दुखी व्यास रामशङ्कर शस्मी

## "सचिप्त जीविनी"

श्रीमान् कविचुड़ामणि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र जी ने सन् १७५० ई० के सितम्बर मास की है वी तारीख को जन्म प्रहण किया था ० जब वह ५ वर्ष के थे तो उन की पुज्य माता जी वो ६ वर्ष के हुए तो महामान्य पिता जी का स्वर्गवास हुआ. जिससे उन को माता पिता का सुख बहुत ही कम देखने में श्राया ० उन को शिचा बालक पन से दी गई थी और उन्हों ने कई वर्ष लो कालेज मे अंग्रेजी तथा हिन्दी पदी थी ॰ संस्कृत, फारसी, बगला, महाराष्ट्री इत्यादि अनेक भाषाओ मे बाबू साहिब ने घर पर निज परिश्रम किया था ० इस समय बाबू साहिब तैलङ्ग तथा तामील भाषा को छोड कर भारत की सब देश भाषा के पिंडत थे ० बाबू साहब की विद्वता. बहज्ञता, नीतिज्ञता, पारिडत्य तथा चमत्कारिणी बुद्धि का हाल सब पर विदित है कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं ० इन की बुद्धि का चमत्कार देख कर लोगों को श्राश्चर्य होता था कि इतनी ग्राल्प अवस्था मे यह सर्वज्ञता ! कविता की रुचि बाबू साहिब को बाल्यावस्था ही से थी, उन की उस समय की कविता पढ़ने से कि जब वह बहुत छोटे थे बड़ा श्राश्चर्य होता है श्रीर इस समय की तो कहना ही क्या है. मूर्तिमान ऋाशुकवि कालिदास थे ० जैसी कविता इन की सरस ऋौर प्रिय होती थी वैसी ऋाज दिन किसी की नहीं होती ० कविता सब भाषा की करते थे, पर भाषा की कविता में ऋदितीय थे ० उन के जीवन का बहम्ल्य समय सदा लिखने पढ़ने में जाता था ० कोई काल ऐसा नहीं था कि उन के पास कलम. दावात. श्रीर कागज न रहता रहा हो ० १६ वर्ष की श्रवस्था में कविवचनस्था पत्र निकाला था. जो श्राज तक चला जाता है ॰ इस के उपरान्त तो क्रमशः श्रनेक पत्र पत्रिकाएं श्रीर सैकड़ों पुस्तक लिख डाले जो युग युगान्तर तक ससार में उन का नाम जैसा का तैसा बनाये रक्खेंगे ० २० वर्ष की अवस्था अर्थात सन ७० मे बाबू साहिब आत्रेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और सन् ७४ तक रहे वो उसी के लगभग ६ वर्ष लो म्यूनिस्पल कमिश्नर भी थे ० साधारण लोगों में विद्या फैलाने, के लिए सन् १८६७ ई० में जब कि बाबू साहिब की अवस्था केवल १७ वर्ष की थी चौलम्मा स्कुल, जो अब तक उन की कीर्ति ध्वजा है. स्थापित किया, जिस के छात्र आज दिन एम० ए० बी० ए० बड़ी २ तनखाह के नौकर है ॰ लोगों के संस्कार सुधारने तथा हिन्दी की उन्नति के लिये हिन्दी डिवेटिंगक्कव, स्रनायरिव्णी, तदीय समाज, काव्य समाज इत्यादि समाये सस्यापित कीं श्रीर उन के सभापति रहे • भारतवर्ष के प्राय. सब प्रतिष्ठित समाज तथा सभात्रों में से किसी के प्रेसीडेन्ट रेकिटरी किसी के मेम्बर रहे लोगों के उपकारार्थ

परिशिष्ट २५५

श्रानेक बार देश देशान्तरों में व्याख्यान दिये ० उन की वक्कृता सरस श्रीर सारग्राहिणी होती थी ० उन के लेख तथा वक्कृत्व से देशगौरव भलकता था ० विद्या का सम्मान जैसा बाबू साहिब करते थे वैसा करना श्राज कल किटन है, ऐसा क कोई ने भी विद्वान न होगा जिस ने इन से श्रादर सत्कार न पाया हो ० यहाँ के पिखतों ने श्रापना २ हस्ताक्षर कर के बाबू साहिब को प्रशंसा पत्र दिया था उस में उन लोगों ने स्पष्ट लिखा है कि—

> " सब सज्जन के मान को कारन इक हरिचन्द। जिमि सुभाव दिन रैन के कारन नित हरि चन्द॥"

बालू साहिब दानियों में कर्ण थे, इतना ही कहना बहुत है o उनसे हजारों मनुष्य का कल्याण होता रहा o विद्योन्नित के लिये भी उन्हों ने बहुत व्यय किया o ५००) रु० तो उन्हों ने प० परमानन्द जी को शतसई की सस्कृत टीका का दिया था श्रीर इसी प्रकार से कालिज, वो स्कूलों में उचित पारितोषिक बाटे हैं o जब २ बंगाल, बम्बई, वो मदरास में स्त्रिया परिक्षोत्तीर्ण हुई है तब २ बाबू साहिब ने उनके उत्साह बढ़ाने के लिये बनारसी साडिया मेजी थीं o जिनमें से कई एक को श्री मती लेडी रिपन ने प्रसन्नता पूर्वक श्रपने हाथ से बांटा था० बाबू साहब ने देशोपकार के लिये 'नेशनल फंड, होमयोपैथिक डिस्पेंसरी, गुजरात वो जौनपुर रिलीक फड, सेलर्ज होम, प्रिस श्राव् वेल्स हास्पिटल श्रीर लेब्ने री'' इत्यादि की सहायता में समय समय पर चन्दा दिये हैं o गरोब दुखियों की बराबर सहायता करते रहे o

गुण्पप्राह्क भी एक ही थे, गुण्यियों के गुण्य से प्रसन्न होकर उन को यथेष्ट द्रव्य देते थे, तात्पर्य यह कि जहां तक बना दिया देने से हाथ नहीं रोका ०

देशहितैषियों में पहले इन्हीं के नाम पर ऋगुली पड़ती है क्यों कि यह वह हितैषी थे कि जिन्हों ने ऋपने देश गौरव के स्थापित रखने के लिये ऋपना धन, मान प्रतिष्ठा एक ऋोर रख दी थी ऋोर सदा उस के सुधारने का उपाय सोचते रहे ॰ उनको ऋपने देशवासियों पर कितनी प्रीति थी यह बात उनके भारतजननी वो भारतदुर्दशा इत्यादि अन्थों के पढ़ने ही से विदित हो सकती है ॰ उन के लेखों से उनकी हितैषिता ऋोर देश का सचा प्रेम फलकता था •

यद्यपि बहुत लोगो ने उन को गवर्मेन्ट का डिस्लायल ( अधुभिचन्तक )

प्यान रक्खा था, यह उन का अम था,हम मुक्त कर्रेट से कह सकते है कि वह परम
राजमक्त थे ॰ यदि ऐसा न होता तो उन्हें क्या पड़ी थी कि जब प्रिंस आव् वेल्स
आये थे तो वह बड़ा उत्सव और अनेक भाषा के छन्दो में बना कर स्वागत प्रन्थ
( मानसोपायन ) उन के अप्रीं करते ॰ ड्यूक आव् एडिन्बरा जिस समय यहां
पधारे थे बाबू साहिब ने उन के साथ उस समय वह राजभिक्त प्रकट की कि जिससे
ड्यूक उन पर ऐसे प्रसन्न हुए कि बब तक काशी में रहे उन पर विशेष स्नेह

रक्खा॰ सुमनोञ्जिल उन के अर्थण किया था जिस के प्रति अक्षर से अनुराग टपकता है॰ महाराणी की प्रशंसा में मनोसुकुल माला बनाई ॰ मिल युद्ध के विजय पर प्रकाश्य सभा की, वो विजयिनीविजयनैजयती बना कर पूर्ण अनुराग सिहत भक्ति प्रकाशित की ॰ महाराणी के बचने पर सन् ८२ में चौकावाट के बगीचे में भारी उत्सव किया था और महाराणी जन्म दिवस तथा राजराजेश्वरी की उपाधि लेने के दिन प्रायः बाबू साहित्र उत्सव करते रहे ॰ ड्यूक आव् अजन्मी की अकाल मृत्यु पर सभा करके महाशोक किया था॰ जत्र २ देश हितैशो लार्ड रिपन आये उन को स्वागत किवता देकर आनिन्दत हुए ॰ सन् ७२ में म्यो मेमोरियल सिरीज में १५००) ६० दिये ॰ यह सत्र लायल्टी नहीं तो क्या है ?

बाबू साहिब भारतवर्ष के एड्युकेशन कमीशन (विद्या समाज ) के सम्य तो हुए ही थे परतु इन का गुण वह था कि विलायत में जो नेशनल एथेम ( जातीय गीत ) के भारत की सब भाषात्रों में त्रानुवाद करने के लिये महाराणी की त्रोर से एक कमेटी हुई थी उस के मेम्बर भी थे ऋौर उन के सेकिटरी ने जो पत्र लिखा था उस में उसने बाबू साहिब की प्रशासा लिख कर स्पष्ट लिखा था कि ''सुभ्त को विश्वास है कि आप की कविता सब से उत्तम होगी'' और अन्त में ऐसा ही हुन्ना० क्यो नहीं जब की भारती जिह्वा पर थी ० सच पूछिये तो कविता का महत्व उन्हीं के साथ गया ० वाबू साहिव की विद्वत्ता श्रीर बहुजता की प्रशसा केवल भारतीय पत्रो ने नहीं की वरख्न विलायत के प्रसिद्ध पत्र स्रोवरलेएड. इिएडयन, श्रीर होममेल्स इत्यादिक श्रमेक पत्रों ने की है॰ उन की बहदर्शिता के विषय एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान डाक्तर राजेन्द्रलाल मित्र, एम० ए० शेरिंग, श्रीमान परिडतवर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर प्रभृति महारायों के ऋपने २ अन्थो मे बड़ी प्रशासा की है ० श्रीपुर दिद्यासागा जीने अपने अभिज्ञान शाकुन्तल की भूमिका मे बाबू साहिब को परम अमायिक, देशबन्ध, धार्मिक, और सुहुद इत्यादि बहुत कुछ लिखा है ० बाबू मादिन ग्रजातशरु थे इस में लेश मात्र भी सन्देह नहीं श्रीर उन का शील ऐसा ऋपूर्व था कि साधारणों की क्या कथा भारत-वर्ष के प्रधान २ लोग भी इन पर पूरा स्नेह रखते थे ० हा ! जिम्न समय ये लोग यह श्रनर्थंकारी घोर सम्बाद सुनैंगे उन को कितना कष्ट होगा ०

बायू साहित्र को अपने देश के कल्याण का सदा ध्यान रहा करता था ० उन्हों ने गोवध उठा देने के लिये दिल्ली दर्बार के समय ६०००० हस्तान्त्र करा के लार्ड लिटन के पास भेजा था ० हिन्दी के लिये सदा जोर देते गये और अपनी एज्यू केशन कमीशन की सान्ती में यहा तक जोर दिया कि लोग फड़क उठते है ० अपने लेख तथा काव्य से लोगो को उन्नति के अखाड़े में आने के लिये सदा यहाना रहे ० साधारण की ममता इनमें इतनी थी कि माधोराव के धरहरे पर लोहे के छड़

परिशिष्ट २५७

लगवा दिये कि जिँसेसे गिरने का भय छूट गया ० इनकमटैक्स के समय जब लाट साहिब यहां श्राये थे तो दीपदान की बेला दो नावो पर एक पर "OH TAX" श्रौर दूसरी पर "स्वागत स्वागत घन्य प्रभु श्री सर विलियम म्योर। टैक्स छुड़ावहु सबन को विनय करत कर जोर ॥" लिखा था ० उस के उपरान्त टिकस उठ गया लोग कहते हैं कि इसी से उठा ० चाहे जो हो इसमे सन्देह नहीं कि वह श्रन्त तक देश के लिये हाय २ करते रहे

सन् १८८० ई० के २७ सितम्बर के सारसुधानिधि पत्र में हमने बाबू साहिब को भारतेन्द्र की पदवी देने के लिये एक प्रस्ताव छुपवाया था ख्रौर उस के छुप बाने पर भारतवर्ष के हिन्दी समाचारपत्रों ने उस पर ख्रपनी सम्मति प्रकट की ख्रौर सब पत्र के सम्पादक तथा गुरण्याही विद्वान लोगों ने मिल उन को 'भारतेन्द्र'' की पदवी दी, तबसे वह भारतेन्द्र लिखे बाते थे ०

बाबू साहिब का धर्म वैष्णव था ० श्रीवल्लमीय ० वह धर्म के बड़े पक थे, पर ब्राडम्बर से दूर रहते थे ० उन के सिद्धान्त में परम धर्म भगवरप्रेम था ० मत वा धर्म विश्वासमूलक मानते थे प्रमाणमूलक नहीं ० सत्य, ब्रहिंसा, दया, शील, नम्रता ब्रादि चारित्र्य को भी धर्म मानते थे, वह सब जगत को ब्रह्ममय ब्रीर सत्य मानते थे ०

बाबू साहिब ने बहुत सा द्रव्य व्यय िकया, परन्तु कुछ शोच न था ॰ कदाचित् शोच होता भी था तो दो अवसर पर, एक जब किसी निज आशित को या किसी शुद्ध सजन को बिना द्रव्य कष्ट पाते देखते थे, दूसरे जब कोई छोटे मोटे काम देशोपकारी द्रव्यामाव से रक जाते थे ॰

हा ! जिस समय हमको बाबू साहिब की यह करणा की बात याद आ जाती है तो प्राण कठ में आता है ॰ वह प्रायः कहते थे कि "अभी तक मेरे पास पूर्विवत बहुत घन होता तो मै चार काम करता ॰ (१) श्री ठाकुर जी को बगीचे मै पघरा कर धूम धाम से षट्श्रुत का मनोरथ करता (२) विलायत, फरासीस, और अमेरिका जाता (२) अपने उद्योग से एक शुद्ध हिन्दी की यूनिवर्सिटी — श्रापन करता ॰ (हायरे! हतभागिनी हिन्दी अब तेरा इतना ध्यान किसको रहेगा) (४) एक शिल्प कला का पश्चिमोत्तर देश में कालिज करता ''॰

हाय ! क्या श्राज दिन उन बहे २ धनिक मित्रों में से कोई भी मित्र का टम भरने वाला ऐसा सच्चा मित्र है जो उन के इन मनोरथों में से एक को भी उन के नाम पर पूरा करके उनकी श्रात्मा को सुखी करें • हायरे ! हतमाज्ञ पश्चिमोत्तर देश, तेरा इतना भारी सहायक उठ गया, श्रव भी तुक्तसे उसके लिये

कुछ बन पढ़ेगा या नहीं ? जब कि बंगाल ऋौर बम्बई प्रदेश में साधारण हितैषियों के स्मारक चिन्ह के लिये लाखों बात की बात में इकड़े हो जाते हैं॥

बाबू साहिव के खास पसन्द की चीजैं राग, वाद्य, रसिक समागम, चित्र, देश २ और काल २ की विचित्र वस्तु और भाति २ की पुस्तक थीं ०

काव्य उन को जयदेव जी, देव कवि, श्री नागरीदास जी, श्री सूरदास जी, श्रीर श्रानन्दघन जी का श्रिति प्रिय था उर्दू में वजीर श्रीर श्रानीस का ० वह श्रानीस को श्राच्छा कवि समभते थे ०

सन्तिति बाबू साहिब को तीन हुई ०दो पुत्र एक कन्या पुत्र दोनो जाते रहे, कन्या है, विवाह हो गया ०

बाबू साहिब कई बार बीमार हुए थे, पर भाग्य ग्राच्छे थे इस लिये ग्राच्छे होते गये ० सन् १८८२ ई० मे जब श्री मन्महाराणा साहिब उदयपुर से मिलकर जाड़े के दिनों में लौटे तो आते समय रास्ते ही मैं बीमार पड़े • बनारस पहुँचने के साथ ही श्वास रोग से पीड़ित हुए ॰ रोग दिन २ ऋधिक होता गया महीनों मे शरीर ऋच्छा हम्रा० लोगी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया ० यद्यपि देखने में कछ रोज तक मालूम न पड़ा पर भीतर रोग बना रहा श्रीर जड़ से नहीं गया॰ बीच मे दो एक बार उमड़ श्राया, पर शान्त हो गया था ० इधर दो महीने से फिर श्वास चलता था, कभी २ ज्वर का ऋावेश भी हो ऋाता था ० ऋौषि होती रही शरीर कृशित तो हो चला था पर ऐसा नही था कि जिससे किसी काम में हानि होती, श्वास अधिक हो चला च्यी के चिन्ह पैदा हुए ० एका एक दूसरी जनवरी से बीमारी बढ़ने लगी० दवा, इलाज सब कछ होता था पर रोग बढ़ता ही जाता था ० छठीं तारीख को प्रातः काल के समय जब ऊपर से हाल पूछने के लिये जबदूरिन अर्इ तो छापने कहा कि जाकर कह दो कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया २ छप रहा है, पहिले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खासी की सीन हो चुकी. देखे लास्ट नाइट कब होती है o उसी दिन दोपहर से श्वास वेग से स्नान लगा कफ में रुधिर श्रा गया । डाक्तर वैद्य अनेक मौजूद है और औषधि भी परामर्श के साथ करते थे परंतु "मर्ज बढता ही गया ज्यो २ दवा की ०" प्रति चएा मे बाबू साहिब डाक्तर श्रीर वैद्यों से नींद श्राने श्रीर कफ के दूर होने की प्रार्थना करते. थे, पर करें क्या काल दुष्ट तो विरपर खड़ा था, कोई जाने क्या ० अन्ततागत्वा बात करते ही करते पौने १० वजे रात को भयद्भर दृश्य आ उपस्थित हुआ ० श्चन्त तक श्रीकृष्ण का ध्यान बना रहा ॰ देहावसान समय मे श्रीकृष्ण ! श्रीराधाकृष्ण ! हे राम! त्राते हैं मुख देखलात्रो'' कहा, श्रीर कोई दोहा पढ़ा जिसमें से श्रीकृष्ण...सिंहत स्वामिनी..." इतना धीरे स्वर से स्पष्ट सुनाई दिया ० देखते

हा काल की गित भी क्या ही कुटिल होती है ० चाञ्चक काल निद्रा ने भारतेन्द्र को अपने वश में कर लिया कि जिसमें सब के सब जहां तहां पाहन सेखंड़ रह गये ० वाह रे दुष्ट काल! त्ने इतना समय भी नहीं दिया जो बाबू साहिब अपने परम प्रिय अनुज बाबू गोकुलचन्द्र जी वो बाबू राधाकृष्ण जी तथा अन्य आत्मीयों से एक बार भी अपने मन की बात भी कहने पाते और इमको जिसे उस समय यह भयद्भर दृश्य देखना पड़ा था, इतना अवसर भी न मिला कि अन्तिम सम्भाष्ण कर लेते ० हा! हम अपने इस कलक को कैसे दूर करें ० वह मोहनी मूर्ति मुलाये से नहीं भूलती पर करें क्या श बाबू साहिब की अवस्था कुल रेथ वर्ष, र महीने ७ दिन १७ घ० ७ मि० और ४८ से० की थी० पर निर्देशी काल से कुछ वश नहीं ०